## BIBLIOTHECA INDICA;

A

### COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED UNDER THE SUPERINTENDENCE OF THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

THE

#### SANHITA OF THE BLACK YAJUR VEDA,

WITH THE

COMMENTARY OF MADHAVA ACHARYA.

EDITED BY

DR. E. ROER AND E. B. COWELL, M. A.

VOL. I.

KANDA I, PRAPATHAKAS I .- VII.



CALCUTTA:

PRINTED BY C. B. LEWIS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS. 1860.

hally
was
dica
Dr.
ities
the
sent

this

ares

ng-

y of

Röer MS. sent





The present edition of the Taittiríya Sanhitá was originally commenced by Dr. Röer in 1855, but its publication was stopped on the temporary suspension of the Bibliotheca Indica in 1857 and 1858. When the Bibliotheca recommenced, Dr. Röer found himself precluded by an increase of official duties from undertaking the sole editorship, and from p. 768 the work has been continued under the joint charge of the present editors.

The following are the MSS, used in the preparation of this edition.

For the text-

A.—An old and accurate MS. belonging to the Benares College Library.

B.—An accurate MS. containing the Pada text, also belonging to ditto.

C.—A recent but correct MS. belonging to Dr. Röer.

D.—An inferior MS. belonging to the Asiatic Society of Bengal.

For the Commentary-

A.—A MS. in the Tailinga character presented to Dr. Röer by W. Elliott, Esq. of the Madras Civil Service. This MS. was very correct in the earlier prapathakas of the present volume, but has many omissions and corrupt readings in the latter part.

B.—A MS. copied for the Asiatic Society from a MS. in the Benares College Library.

C.—A MS. purchased by F. E. Hall, Esq. for the Asiatic Society. This wants the 5th and 6th prapáthakas of the present Kánda.

D.—A MS. of the first Kánda, in the Asiatic Society's Library, (No. 765).\*

Of these MSS. A, when it is accurate, represents the best text. The others are all of one family, and frequently repeat the same errors; but their occasional differences, in addition as well as omission, prove that they are not immediate copies of any one original.

\* Besides this MS. the Society possesses large fragments of another copy beginning with the second Káṇḍa, and a badly written copy of the Commentary on the third and seventh Káṇḍas.

† The opening lines in p. 1, ascribe this Commentary to Mádhaváchárya, which is the reading of the Tailinga MS.—but the Benares copies add, after the 3rd 'sloka, the following lines.

स द्याह व्यतिं राजन् सायनार्था समान्जः। सर्वे वेच्चेष वेदानां वाष्ट्यात्वे नियुच्चतां॥ इत्युक्तो साधवार्थेण् वीरनुकसहीर्यातः। खन्यमात् सायनाचार्थे वेदार्थस्य प्रकासने॥

In the 4th 'sloka (as printed from the Tailinga MS.) these MSS. read ধাৰনাৰাই৷ for মাধবাৰাই৷ The same difference occurs in the epigraphs at the close of the different prapathakas.



# अय तैतिरीयसंहिताभाष्ये

प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठक:।

देवासुराः संयंता आसन् ते देवा विजयमुपय-नोऽग्रे। वामं वसु सन्यद्धतेदमुं नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति तद्ग्रिन्धेकामयत् तेनापाकामृत्तद्देवा विजित्यावरुष्तिमाना अन्वायन्तदंस्य सहसादित्सन्त सोऽरोदीद्यदरे।दोत्तद्रुद्रस्यं रुद्रत्वं यद्श्रवशीयत् तत्॥१॥

र्जतः हिरंग्यमभवत्तसाद्रज्ञतः हिरंग्यमदिश्च-ग्यमंत्रुजः हि यो बिहिष ददाति पुरास्य संवत्सरा-हुहे रेदिन्त तस्माद्द्विष्टि न देयः सीऽभिरंत्रवीद्वाग्य-सान्ययं व ददमिति पुनराधेयं ते केवेलिमत्ये जुवन् भ-वत् खलु स दत्ये बवीद्यो महेवत्यं मिमाद्धाता इति तं पूषाधंत्त तेने ॥ २॥ पूषार्भे तसात्याष्णाः प्रश्वं उच्चन्ते तं त्वष्टार्धन्त तेन त्वष्टार्भे तस्माचाष्ट्राः प्रश्वं उच्चन्ते तं मनुरा-धन्त तेन मनुरार्भे तस्मान्त्र्यः प्रजा उच्चन्ते तं धातार्धन्त तेन धातार्भे तसंवत्सरो वै धाता तस्मात्सं-वत्सरं प्रजाः प्रश्वोऽनु प्रजायन्ते य एवं पुनराधेय-स्यिष्ठिं वेदं ॥ ३॥

स्ध्रोत्येव योऽस्यैवं बन्धुतां वेद् बन्धुमान् भविति भाग्धेयं वा श्रिग्राहित इच्छमानः प्रजां पश्रन् य-जमानस्थापदाद्रावादास्य पुनराद्धीत भाग्धेयेनै-वैन्थं समर्धयत्यथा श्रान्तिरेवास्यैषा पुनर्वस्थाराद-धीतितद्वै पुनराधेयस्य नर्हाचं यत्पुनर्वस्य स्वायामेवैनं देवतायामाधायं ब्रह्मवचेसी भवित द्भैराद्धात्यया-त्यामत्वाय द्भैराद्धात्यद्भा एवेनमोषधीभ्योऽवरु-ध्याधन्ते पञ्चकपातः पुराडाश्री भवित पञ्च वा स्तवं स्रतुभ्यं एवेनमवरुध्याधन्ते॥ ४॥

अशीयत तत्तेन वेदं द्भेः पर्चिवश्यतिश्व॥१॥ इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे पश्चमप्रपा-उके प्रथमोऽनुवाकः॥॥

#### श्रीगणेशाय नमः।

यस निश्विमतं वेदा यो वेदेभोऽखिलं जगत्।
निर्मामे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं॥ १॥
श्रध्यर्थीः प्रकृती मन्ताः प्रपाठकचतुष्ट्ये।
विधिता पुनराधेयं पञ्चमाद्ये प्रवच्यते॥ २॥
श्राधानादूर्द्धभेवैषा वक्तव्या पुनराहितिः।
तथाष्यध्यनस्थायं क्रम एष हि तत्त्वतः॥ ३॥
सरस्तती खपुचाय तहुद्धिस्थे क्रमे वरं।
ददीः तेन क्रमेणैव पठन्यन्थेऽपि पाठकाः॥ ४॥
एकादशानुवाकाः स्थः पञ्चमेऽस्मिन् प्रपाठके।
तचादीः पुनराधेयमनुवाकचतुष्ट्ये॥ ५॥
ततः षद्धेऽम्युपस्थानं काम्या याज्यास्वधान्तिमे।
विधीयतेऽनुवाकेऽसिञ्चादिमे पुनराहितः॥ ६॥

उदास पुनरादधीतिति विधास्ति। तच पुनराधेयस्वाग्निं देवतां विधातुं त्रिविषयमुपास्थानमुदाहरन् प्रमङ्गाद्रजनस्य यज्ञे दिचिणालं निषेधिति॥ "देवासुराः संयत्ता त्रामन् ते देवा विजयमुपयन्तोऽग्नी वामं वसु मन्त्रदधतेदम् नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति तद्ग्निर्म्बनामयत तेनापाक्रामत् तद्देवा विजित्यावरु समाना त्राचायन्तदस्य महमादिसान्त मे।ऽरोदी- यदरोदी त्रद्वस्य सदलं यदत्रवश्रीयत तद्रजतः हिरस्य- मभवत् तसाद्रजतः हिरस्यमदिस्यम् सुजः हि यो विधिष ददाति पुरास्य संवसराद्रृष्टे रूदन्ति तसाद्विष्य न देयं"

दिति। संयत्ताः युद्धयुकाः विजयं प्राप्नुवन्तो देवाः। तथा तेभ्याऽपह्तं मणिमुकादिकं श्रेष्ठं वसु रचणायाग्नी निचिप्तवन्तः। कथिञ्चदसुराणां विजये सत्येतद्भनं श्रसाकमापद्यपयुज्यत इति देवानामाश्रयः। श्रश्रवश्रीयत भूमावपतत् तद्रजतं हिर खमभवत् रजतरूपं धनमभवत्। श्रन हिर खशब्दस्य धनसामान्यवाचिलात् रजतं हिरण्यमदिचण्यमित्यविरुद्धं। तसायुजन्यलेन दिचणां प्रत्ययोग्यलात्तद्दाने संतत्सरादर्वा-गेव ग्रहे किञ्चित् रोदननिमित्तं भवति। तसाद्विधि यश्चे तन दचात्॥ श्रमिदेवतां पुनराधेचे विद्धाति॥ "साऽमिर-ववीद्वाग्यसान्यथ व इदिसिति पुनराधेयं ते केवलसित्य व्वन्न-भवत् खलु च इत्यववीचा महेवत्यमग्रिमादधाता इति" इति॥ त्रादी त्रसाधारणेन भागेन युक्तो भवानि, पञ्चादिदं वसु युष्णभ्यं दास्त्रामीत्यग्निनाता देवाः तवैव पुनराधेयमिति भागं ददुः। तेन तुष्टोऽग्निरिद्मन्नवीत्। यो मद्दैवत्यं इविः कला श्रीमं पुनरादधात् स खलु सम्दिसानिति। तसात् सम्-ह्यथं पुनराधेयं इविरम्भिदेवतं कुर्यादित्यर्थः ॥ तामेव मस्ट-द्धिमुदाहरखेन स्पष्टचित॥ "तं पूषाधत्त तेन पूषाभ्रीत् तसात्याच्याः पणव उच्चनो। तंत्रवष्टाधन्त तेन लष्टाभीत् तस्मात्वाद्राः पश्चव उच्चन्ते। तं मनुराधन्त तेन मनुराधीत् तसासानयः प्रजा उच्चनो। तं धाताधत्त तेन धातार्धात् संवत्सरो वै धाता तस्मात् संवत्सरं प्रजाः पश्रवीऽनु प्रजायन्ते" इति । पूषलष्ट्रमनुसंवत्तराभिमानिधात्सः प्रशादिसम्बद्धि-

र्ज्ञा॥ सन्दद्भिवेदनं प्रश्नंसित॥ "च एवं पुनराधेयस्तद्धिं वेदः चन्नोत्येव" इति ॥ पूषादिरूपसान्निक्भुममूहस्य वेदनं प्रमं-मित ॥ "चाऽसीवं बस्थतां वेद बस्थमान् भवति" दति॥ पुनरा-धेयं विधत्ते॥ "भागधेयं वा श्रविराहित दुक्कमानः प्रजां पश्रृन् यजमानस्थापदोद्रावीदास्य पुनरादधीत भागधेयेनै-वैन इसर्धयत्यया ग्रान्तिरेवासीया" दति। प्रथमाधानेन श्राहितोऽग्निः श्रमाधारणभागवाञ्क्या श्रधिकोपद्रवं चकार तच्छान्तिरनेन भवति । तस्मादुदासनेक्या पूर्वाग्निमुदास्य पुनरणश्चिमादथात्। उदासनेष्टिश्च सत्रकारे। दर्भयति॥ त्राग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेदेश्वानरं दाद्शकपालं वार्णं दशकपालमञ्जयेऽसुमतेऽष्टाकपालं भैतं चरमञ्जिमुदासिययन् इति । पार्णमामी मिद्या ज्वलता ऽभीनुत्युजति इति ॥ कासं विधन्ते ॥ "पुनर्वस्रोरादधीतैतदै पुनराधेयस नचनं यत्पुनर्वस्र खायामेवैनं देवतायामाधाय ब्रह्मवर्चमी भवति" इति। पुनरपावर्त्तते वामं वसु अनयोरिति पुनर्वस, अता नच-चात्मिका देवता स्वकीया। पुनराधानस्य प्रथमाधानवि-कतिलात् इभाका छैराधानप्राप्ती अपोद्य दर्भान् विधत्ते॥ "दभैरादधात्ययातयामलाय" दति। अत्रापीधाकाष्ठेराधाने गतसारता स्थात्। ऋतएव स्वकार श्राह॥ श्रायतनेषु पुराणान् दर्भान्ता एकीर्यं स्वीर्यं स्वीर्मिन्दिन सर्परा श्रीभिगीर्द्यपता माद्धाति इति॥ दर्भविधिमनूख प्रशंसति॥ "दर्भैराद-धात्यञ्च एवेनमेषधीभ्योऽवरुधाधत्ते" दति। दन्द्रो वचम-

हिनित्यादे। (मं०६का०।५प्र०।८श्रं०) दार्शिक ब्राह्मणे च दर्भाणामप्कार्यलाभिधानाद ब्रूपलमोषधिक् पलञ्च विस्पष्टं। श्रिसन् पुनराहितेऽग्ना कर्त्तवाया दृष्टेः श्रिम्भिदेवता पूर्वे विहिता॥ श्रथ द्रव्यं विधत्ते॥ "पञ्चकपानः पुराडाशा भवित पञ्च वा ऋतव ऋतुभ्य एवैनमवक्ष्याधत्ते" दति। बङ्ग्च-ब्राह्मणे दादशमामाः पञ्चत्वे।। हेमन्तशिश्वर्योः समासेने-त्यामानात् ऋतुनां पञ्चसङ्खा॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे यजुःसंहिताभाखे प्रथमका-ण्डस्य पञ्चमप्रपाठके प्रथमाऽनुवाकः॥ \*॥

पर् वा एष यु प्रस्वपित ये।ऽग्निमुंदासयेते पच्चकपालः पुराडाभा भवित पाङ्क्तां यु पाङ्क्ताः प्रभवा यु मेव प्रस्वविक्ये वीर् हा वा एष देवानां ये।ऽग्निमुंदासयेते न वा एतस्य ब्राह्मणा च्येतायवः पुराचमस्रम् पङ्क्त्या याज्यानुवाक्या भवित पाङ्क्तां यु पाङ्काः पुरुषा देवानेव वीरं निरवदायाग्निं पुनरा॥१॥

धने श्ताक्षरा भवन्ति शतायुः पुर्रवः श्ते-न्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति यदा अग्निरा- हिता नर्धते ज्याया भागधेयं निकासयमाना यदा-ग्रेयः सर्वे भवति सैवास्यिद्धिः सं वा एतस्य गृहे वाक् स्रेज्यते याऽग्रिमुद्दासयते स वाचः सःस्रष्टां यज-मान ईश्वराऽनु पराभविताविभेक्तया भवन्ति वाचा विष्टेत्यै यजमानस्यापराभावाय॥२॥

विभक्तिं करोति ब्रह्मीव तदंकरपार्श्य यंजित यथा वामं वस्त विविद्ाना गूहित ताहगेव तद्ग्निं प्रति स्विष्टकतं निर्दाह यथा वामं वस्त विविद्ानः प्रकाशं जिगिमिषति ताहगेव तिहभिक्तिमुक्ता प्रयाजेन वर्षट्-करोत्यायतंनादेव नैति यजमानो व पुराहार्थः प्रश-व एते आहुती यद्भितः पुराहार्थमेते आहुती॥ ३॥

जुहोति यजमानमेवोभयतः पश्रमः परियक्वाति कृतयंजुः समृतसमार् इत्याहुर्न समृत्याः समारा न यजुः कर्तव्यमित्ययो खलुं समृत्या एव समाराः कर्तव्यं यज्येत्रस्य सम्बंद्ये पुनर्निष्कृतो रथा दक्षिणा पुनरुत्यूतं वासः पुनरुत्सृष्टीऽनुद्वान् पुनर्षियंस्य सम्बंद्ये सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा इत्यग्निहोचं जुहोति यच यचैवास्य न्यंक्तं ततः॥४॥

एवैन्मवरुखे वीर्हा वा एव देवानां योऽग्निमुद्दा

सर्यते तस्य वर्षण एवर्णयादाग्निवार्णमेकादशक-पालमनुनिवेषेचच्चैव इन्ति यश्वास्यर्णयात्ता भाग्धे-येन प्रीणाति नार्त्तिमार्च्छेति यश्रमानः ॥५॥

आपराभावाय पुरोडाश्रमेते आहुती ततः षड्-विश्रम् ॥२॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे पञ्चमप्रपा-ठके दितीयाऽनुवाकः ॥ ॥

दितीयानुवाके याच्यायङ्गजातं विधित्युः पूर्वे ततं द्रयवि-धिमनूय प्रशंपति॥ "परा वा एष यज्ञं पश्नून् वपित योऽग्नि-मुद्रामयते पञ्चकपाचः पुरोखाशो भवित। पाङ्को यज्ञः पाङ्काः पश्चे यज्ञमेव पश्नूनवरुन्थे" दिति। परा वपित विनाशयित। धानादि इविभिर्यज्ञः पाङ्कः। पङ्किन्द्रसः पश्चे हेतुलात् पश्चे विश्वे पाङ्काः॥ याच्यानुवाक्ये विधन्ते॥ "वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्रामयते न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋतायवः पुरान्तमचन् पङ्क्यो याच्यानुवाक्या भवित्त। पाङ्को यज्ञः पाङ्काः पुरुषो देवानेव वीरं निरवदायाग्निं पुनराधन्ते" दिति। देवानां सध्ये वीरोऽग्निः। तद्वधकारिणा यज्ञमानस्यानं ऋता-यवः सत्यमिन्द्रन्तो ब्राह्मणाः पुरा नैवाचन् नैव मुक्तवन्तः। श्रश्न, भोजन दत्यस्य रूपं। श्रग्ने तमद्याश्चं नेत्यादयञ्चतस्रोऽचर-पङ्कयः। तासु प्रधानहविषा दे। स्विष्टक्रता दे। तासु श्रग्नि-

<sup>\*</sup> षड्चिष्ट्राच इति पुक्तकद्वये। षड्विष्ट्रातिस्थेति तु पुक्तकदये।

कार्छ अग्निर्भृषेत्यनुवाके दष्टकीपधानार्थलेनासाताः। द्रष्ट तु वाचिनकसदिधिः। गाखान्तरे तु याज्याप्रसावे समास्नाताः। पुरुषस्य इसादयपाददयभिरोभिः पाङ्गलं। देवानेव देवा-नामेव मध्ये वीरं श्रीग्नं निर्वदाय उदामनलचणादधभयानि-ष्कृष्य॥ चतस्यु ऋचु विद्यमानामचर्मञ्जां प्रशंगति॥ "शता-चरा भवन्ति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय श्रायुख्येवेन्द्रिये प्रति-तिष्ठति" इति। अग्ने तमसेत्येषा प्रथमा चतुर्विभत्यचरा। श्रधास्त्रग्ने कताः । श्राभिष्टे श्रदेखुभयोरेकेका पञ्चविंग्रखन्रा। एभिनी अर्केरिखेषा षड्मिंबस्य चरा। अख्डाभिमानिना ब-द्वाणः खप्रमाणेन प्रतसंवत्सरायुष्ट्वात्तत्सन्ततिपतितस्थापि मा-मान्येन ग्रतायुष्टुं धर्माधर्माम्यां त्रत्कर्षापकर्षे। भवतः। ग्रत-नाडीषु सञ्चाराद्योन्द्रियेषु शतसङ्खा॥ प्रधानकर्मण दव प्रयाजाज्यभागाचङ्गानामणाग्नेयलं विधत्ते॥ "यदा श्राग्राना हिता नर्धते ज्याया भागधेयं निकासयसाना यदाग्रेय सर्वे भवति सैवास्टार्ड्ः" रति। यजमानस्य मस्डाभावादग्नेः सन्द-ह्यभावे। उनुमेयः ॥ मिधा त्रमाम् त्राज्यस्य वियन्तित्यादिषु चतुर्षु प्रयाजमन्त्रेषु समुद्धन्तादश्चिभव्दात् पूर्वे समुद्धिसप्तमी-हतीयादितीयाविभक्तानामग्लिशब्दानां क्रमेण प्रयोगं वि-धत्ते॥ "सं वा एतख रटहे वाक् सञ्चते योऽग्निमुदासयते म वाच् स्ष्यष्टां यजमान ईश्वरोऽनु पराभवितार्विभक्तथा भवन्ति वाचा विष्ठत्वै यजमानस्वापराभावाय' दति। ऋग्नि-

<sup>\*</sup> अस इत्येव पाठः तै॰, वा॰।

मुदामयितुरेतस्य वाक् ग्रहेऽवस्थितानां वाग्भिः संस्ञाते तत्-समा भवति। तां वाचमन् यजमानाऽपि इतर्वे जचक रूप-खोत्कर्षस्थाभावात् पराभ्रता भवति। एताभिस्त विभक्तिभिः प्नराधेयस्थाम्याधेयादैवचण्ये सति यजमानस्य विवचणलेन वामिधता सत्यां पराभवः शाम्यति ॥ विभन्नयः सूचे दर्शि-ताः॥ "त्रमामेऽमावमेऽमिनामेऽमिमम\* इति चतुर्षु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीर्दराति" दति॥ तथा चैवं मन्त्रपाठः सम्प-द्यते॥ "समिधो अग्राग्न आञ्चस वियन्तु। तनूनपादग्नावग्न श्राज्यस्य वेतु। दुडो श्रायनाम् श्राज्यस्य वियन्त्। बर्चि-रग्निमग्न श्राज्यस्य वेतु" दति ॥ यथोक्तविभक्तिविधिमनूद्य प्रशंसति ॥ "विभिक्तं करे।ति ब्रह्मीव तदकः" इति। मत्पुनराधेयं ब्रह्मीव श्रम्याधेयात्परिष्टढमेव करोति॥ श्रव मन्त्राणां नीचध्वनिं विधत्ते॥ "डपा रुद्ध यजित यथा वामं यसु विविदाना गृष्ठति तादुगेव तत्" इति। यथा लाके श्रेष्ठं वसु लक्षवान् पुरुषा गापायति तदत्॥ खिष्टकत्यु चर्धानं विधत्ते॥ "ऋग्निं प्रति खिष्टकतं निराइ यथा वामं वसु वि-विदानः प्रकाशं जिगमिषति तादृगेव तत्' दति। निराइ नि: भेषधनिं कुर्यात्। यथा लोके श्रेष्ठं वसु खश्चवान् द्रच-पतिः प्रसिद्धिं गन्तु सिच्छति तदत्॥ पूर्वविहितानां विभन्तीनां प्रयाजमन्त्रसम्बन्धं विधन्ते॥ "विभित्तमुक्ता प्रयाजेन वषद्भरी-

<sup>\*</sup> अमेऽमाविमनासिम् इति तै॰। † अमेऽस इति तै०। अभास इति वा०।

त्यायतनादेव नैति" इति। विभक्तिवचनप्रकारे। दर्शितः। तदुक्तिमहितेन प्रयाजमन्त्रेण वषद्वारपूर्वे यजेत । तथा मति पूर्वी ज्ञवाक् संसर्गञ्जतपरा अवरहितः श्रायतनात् खग्टहा जैति न निर्गच्छति किन्तु खग्टहे प्रतितिष्ठति । पुनरूजी निवर्तस्व ॥ सह रया निवर्तस्व दत्येताभ्यां मन्त्राभ्यां त्राग्नेयपुरो डाग्रस्था-धसाद्परिष्टाचार्क्डातदयं विधन्ते॥ "यजमाना वै पुराजामः पणव एते आक्रतो यद्भितः पुरोडाणमेते आक्रतो जुहाति यजमानमेवाभयतः पश्जिभः परिग्टहाति" रति ॥ श्रव चाद-कप्राप्तान्सभारानाधानमन्त्रां वाजसनेयादिशाखान्तरम-नुस्त्य पूर्वपचरूपेण निराचष्टे ॥ "क्षतयजुः सम्भृतसभार दत्या इर्न मभूत्याः मभारा न यजुः कर्तयं" दति। यजुः प्रब्देन सर्पराज्ञीप्रसतय श्राधानमन्त्रा विविचताः। ससारग्रब्देन सिकते। षादिसप्तस्टिकोषास्य विविचिताः। प्रथमाधाने यजु-षामुचारितलात् सस्भाराणां सम्पादितलाच श्रस्थापि कर्म-विशेषसाधानादत्यनाभेदाभावेन यजुःमसारयोः मिद्धतात्त-दुअयं पुनर्न कर्त्यमिति पूर्वपचः ॥ प्रथमाधाने वाजसनेथि-मतं स्वकार उदाजहार ॥ "सप्त पार्थिवान्ताभाराना-इरत्येवं वानसात्यान् पञ्च पञ्च वा अयमे। वा पार्थिवान्त-भारान्त्यसारदिति वाजसनेयकं "इति ॥ सिद्धान्तमा ॥ "अथो खलु सम्भृत्या एव समाराः कर्तवं यज्वंजस्य मस्डीं' इति। त्रयोगब्दः पूर्वपचयारुचर्यः॥ त्रव स्व-कारः पचदयमुदाजहार ॥ "कताकताः सकारा यजू १ वि

च भवन्यपि वा पच्च पार्थिवान्सामाराना इरह्येवं वान-खत्यान्" दति ॥ दिचणां विधन्ते ॥ "पुनर्निष्मृता रथा दिचिणा पुनरुत्यूनं वामः पुनरुतसृष्टीऽनञ्जान् पुनराधेयस्य मस्डीं' दति। भादी रथा अग्न: सन् पुनर्दृढीकतः पुन-र्निष्कृतः एतादृशो रथो दिचणा। दिचणिति सर्वेच योज-नीयं। किन्नं सत् स्चीतन्तुभ्यां स्थूतं पुनस्त्यूतं। दीर्बच्चेन भारं बादुमग्रकतया परित्यकः सन् केनचित्याषणेन पुनः प्रक्रीकतः स प्नरुत्य ॥ द्वणोमेव होतयमिति प्रथमाधानसामन्त्र लेन यदग्निहोत्रं विहितं तदच चादकप्राप्तं तदपाद्य समन्त्रकां विधन्ते॥ "सप्त ते अग्ने मिष्धः सप्त जिक्का इत्यग्निहीत्रं जु-होति यत्र यत्रैवास्य न्यतं तत एवैनमवर्न्भे" इति। मन्त्रस्ट-परिष्टाद्याख्यास्यते। श्रव पुनराधेयदेवस्याग्नेर्यद्वुं यिसान् यस्मिन् प्रदेशे न्यतं निमग्नं विस्तृतं तत एव प्रदेशात्साङ्गमेन-मिं सम्पादयति॥ श्रनु निर्वाणं इविर्विधत्ते॥ "वीरहा वा एष देवानां चाऽग्निमुदासयते तस्य वरूण एवर्णयादाग्निवारूण-मेकादशकपालमनुनिर्वपेदाचीव हन्ति यञ्चास्तर्णयात्ती भाग-धेयेन प्रीणाति नार्त्तिमार्च्छति यजमान" इति। ऋणिनमिव यातयति पीडयतीति ऋणयात्। ती बधाग्निपीडियहवर्णी तेषयति \*॥

श्रय मीमां सा। दशमाध्यायस्य हतीयपादे चिन्तितं।

<sup>\*</sup> तै। वाऽधिवर्षी ते। वयति इति तै०।

"एकादिना समुचेयं पुनर्निष्कृत दत्यथ। बाधकं वा समुचेयमुमधीरित्युदीरणात्॥ श्राधानदिष्णिपेतमुमधीरित्यनू यते। ददातीत्यविधायिलात्कार्येकादाधकं भवेत्"॥

श्राधाने विकल्पिता गेाद्र यदिषणा द्रयान्तरदिषणा श्रवान । "एका देया षड्देया दादण देयाः" दित। पुनराधाने तु पुनर्निष्कृता रथा दिचिणेत्यादि श्रुतं। मग्नः मन् पुनः समाहितः पुनर्निष्कृतः। मेथं पुनर्निष्कृतादिदिषणा किमतिदिष्टया एकादिदिषण्या समुचीयते उत तां बाधते दित संग्रयः। उभयीदिष्ठिणा ददात्यग्याधियकोः पानराधे- यिकीश्रेत्युक्तलात्समुचय दित पूर्वपचः। ददातीति वर्तमान- निर्देशस्य विधिलाभावात् श्राधानकाले पूर्वदक्तं पुनराधानकाले च दीयमानं मिलिलोभयीरित्यनू यते। दिखणात्र इत्यस्य कार्यस्थेकलादुपदिष्टमतिदिष्टस्य बाधकमिति॥०॥

द्ति माधनीये वेदार्धप्रकाशे कषायनुः संहिताभाये प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः॥ \*॥

ॐ॥ भूमिर्भू मा द्यावित्शान्ति सं महित्वा। उप-स्थे ते देव्यदितेऽग्निमंन्नादमनाद्यायादं थे। आयं गीः पृत्रिरक्रमोदसननातरं पुनः। पितरं च प्रयन्तमुवंः। विश्रवाम विराजित वाक् पंतुकार्य शिश्रिये। प्र- त्यंस्य वह दुर्भिः। अस्य प्राणादंपानृत्यंन्तर्श्वरति रा-चना। व्यक्षनाहिषः सुवैः। यत्त्वा॥१॥

क्र्इः परावर्ष मन्युना यद्वेच्या। सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्वो हो पयामिस। यत्ते मन्युपरोत्तस्य पृथिवीमनु द्धसे। आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्व समाभर्त। मना ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिनं यज्ञः सिममं दं-धातु। वहस्पतिस्तनुतामिमं ना विश्वे देवा इह मा-दयनां। सप्त तें अमें सिमधंः सप्त जिह्ना सप्त॥२॥ ऋषयः सप्त धार्म प्रियाणि। सप्त होचाः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त यानीराष्ट्रणस्वा घृतेन । पुनरूजी निव-र्तस्व पुनरम द्वायुषा। पुनर्नः पाहि विश्वतः। सह रया निवर्तस्वामे पिन्वस्व धारया। विश्वपिद्धया वि-श्वतस्परि। लेकः सलेकः स्लेकक्तेन श्रादित्या आर्च ज्याणा वियन्तु । कोतः सक्तेतः सुकोत्स्तेन आदित्या ञ्जाज्यं जुषाणा वियन्तु। विवस्वाः अदितिदेवज्ति-स्तेन आदित्या आर्चं जुषाणा वियन्तु॥३॥

त्वा जिल्लाः सप्त सुकेतस्तेन चयोदश च॥३॥ इति तत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पच्चमप्रपा-ठके तृतीयाऽनुवाकः॥ ॥॥

प्रथमदितीययोः पुनराधेयस्य प्रधानविधिस्तदङ्गानि च निरूपितानि । दतीये लाधानमन्त्रा श्रामायने ॥ कल्पः ॥ "ऋमिर्भवित सर्पराज्ञीभिर्गार्चपत्यमाद्धाति। यला जुद्धः परे। वपेति दिचिणाग्निं। यत्ते मन्युपरे।प्रस्थेतीतरान्" दित । श्राइवनीयसभावसथानित्यर्थः। त एते घएमन्ताः॥ तत्र प्रथम एवं पयते॥ "भूमिर्भूचा द्यार्वरिणान्नरित्तं महिला। उपस्थे ते देयदितेऽग्रिमनादमनाद्यायाद्धे" दति। हे गाईपत्यप्रदेश लं लोजनयाताकोऽधि। तत्र भूका बाइन्छेन भूमिरिध। वरिणा वरिम्णा श्रेष्ठलेन दीरिम। महिला महत्त्वेन श्रना-रिचमिम। हे अदिते सुमे तत्प्रदेश रूपे देवि उपसे तवात्मक्ने श्रवादं श्रवभाकारं गाईपलाग्निं श्रवादाय यजमानसादन-चाग्यात्रसिद्धार्थं त्राद्धे स्थापयामीत्यर्थः ॥ त्रय दितीयः ॥ "त्रायं गाः प्रत्रिरक्रमोद्सननातरं पुनः। पितरञ्च प्रयन्त्युवः" इति। श्रयं गाईपत्य श्रादित्यक्षेपण गीः गमनशीलः प्रश्निः श्वेतवर्णः जगदाकमीत्। श्राक्रमणप्रकार एव खष्टीक्रियते। पुनर्मातरं पृथिवीं ऋसनत् श्रामीदत् प्राप्नोदित्यर्थः। सुवः खर्गक्षं पितरञ्च प्रथन् प्रकर्षेण गच्छन् अवस्थितः। द्याः पिता पृथिवी मातेति श्रुत्यन्तरात् तथोर्मातापि हलं॥ श्रथ हतीय:॥ "चिप्राद्धाम विराजित वाक् पतङ्गाय शिश्रिये। प्रत्यस्य वह द्युभिः '' दति। त्रादित्यरूपस्य गाईपत्यस्य सम्बन्धि चि श्राता ह्याकं धाम मुह्नर्तरूपं तेजी विशेषेण राजते। श्राहः पचदम मुह्नर्ताः रात्रेः पञ्चदम । किञ्च वैदिकसुति रूपा वाक् पतङ्गाय पचिवदाकाशसञ्चारिणमादित्यं शिश्रिये श्राश्रित-वती ॥ तथा चान्यवाद्यायते ॥ ऋगिभः पूर्वा हे दिवि देव ईयते द्रादि। हे तादृशगाईपत्य लां प्रति यदसाभिहदासन-रूपं प्रतिकू खलमा चरितं तत्सवें श्रस्य प्रतिचिप मनिस मा क्रथाः। द्युभिर्ज्वालारूपाभिः देवेषु श्रस्मदीयं इविर्वे प्रापय॥ श्रथ चतुर्थः॥ "श्रस्य प्राणादपानत्यन्तस्रति रोचना। व्यख्यनाहिषः सुवः" इति। श्रस्वादित्यस्य राचना दीप्तिः प्राणात् उच्छाममदृशादुद्यात् श्रपानती निश्वामतु स्वमस्तमयं गच्छनी द्यावाष्ट्रियोरना सरति। महति मण्डले निषीद-तीति महिषः श्रादित्यः यजमानेभ्यः सुवः खर्मलोकं व्यख्यत् प्रकाशितवान्। त्रादित्यक्षेण म्ह्रयमान हे गाईपत्य ला-माद्धामीत्यभिप्रायः॥ त्रय पञ्चमः॥ "यन्ता कुद्धः परे।वप मन्युना यदवर्त्या। सुकत्यमग्ने तत्तव पुनस्बोद्दीपयामि" इति। हे दिखणाग्ने कुद्धः कीपपराधीनोऽहं तेन मन्यना लां परेावप । उवप इति लिंडुत्तमपुरुषः । परेाप्तवान् उदासित-वानस्मीति यत् यचावर्त्या समृद्धाभावलचणेन दारिद्रोणा-दासितवानस्मि। हे श्रग्ने तव प्रसादात्तत्सुक ल्यं सुष्टु क्रतमस्तु। पुनरपि लां वयमुद्दीपयामः॥ श्रथ षष्टः॥ "चत्ते मन्युपरे।-प्रस्थ पृथिवोमनु दध्यमे। त्रादित्या विश्वे तद्वा वसवञ्च समाभरन्'' दति। हे श्राइवनीय मदीयकोपेन उदासितस्य तव यत्तेजः पृथिवीमनुप्रविष्य ध्वसं तत्तेज श्रादित्यादयः यमाभरन्तु॥ कब्यः॥ "मने। च्योतिर्जुषतामिति व्रइस्पति-

वत्य चैं।पतिष्ठते" दति । पाठस्त "मने। ज्योतिर्ज्वतामाज्यं विच्छिनं यज्ञ समिमं दधातु । वृहस्यतिस्तनुतामिमं ना विश्वे देवा इइ मादयन्तां" इति । उदायनापराधपरिहाराय मना माननीयमग्रेर्ज्यातिर्दीयमाणमाज्यं जुषतां मेवतां। विच्छिन्नं इमं यज्ञं मन्दधातु । बहस्यतिरसाकिममं यज्ञं तनुतां विस्तीर्णं करोतु । विश्वे देवाः सर्वेऽपि देवाः इहा-स्मिन् कर्माणि मादयन्तां तृत्रियुक्ता भवन्तु। कन्यः "मप्त ते श्रग्ने मिधः मप्त जिक्वा इत्यग्निचे चं जुदे। ति" इति। पाठम् "सप्त ते त्रग्ने समिधः सप्त जिज्ञाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रि-याणि। सप्त द्वीचाः सप्तथा ला यजन्ति सप्त योनीराष्ट्रणखाघु-तेन'' इति। हे श्रश्ने ते तव समिधः सप्तसङ्खाकाः। श्रश्च-त्थोदुम्बरपलाग्रमभीविकङ्कतामनिइतद्वपुष्करपर्णक्ष्याः। ऋत एव स्वचकारी यथोकान्त्सप्तसमाराननुकम्य दति वान-सालानिलुपमञ्जदार । ज्वाबारूपा जिज्ञास सप्त । तथा चाथर्वणिका श्रामनिन "काली कराली च मनोजवा च सुले। हिता या च सुधू वर्णा। स्कुलिङ्गिनी विश्वरूची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिज्ञाः" (मुख्ड० उप । मु॰९।२।४।) दति। ऋषया मन्त्रास्ते च समित्सन्यादनार्थाः सप्तमञ्जाकाः। श्रश्रो रूपं कला यदश्रस्थेति ष्ठ दत्यादयः समाचाताः। प्रियाणि धाम खानानि सप्त । गार्चपत्याहवनीयद्विणा-ग्निसभ्यावसत्थ्यप्राजिहिताग्नीभीयाख्यानि सामयागे विक्र-

<sup>\*</sup> यथातान् सम्भारान् समन्त्रकाननुक्रम्येति वा पाठः।

धारकाणि सप्तसङ्खाकानि खानानि। सप्त होचाः होत-प्रमुखा वषद्वर्तारः। होता प्रश्नखा ब्राह्मणाच्छंगी पाता नेष्टा त्राग्नीत्रोऽच्छावाकश्चिति सप्तसङ्खाकाः। लां यजमानाः मप्तधा यजन्ति। श्रशिष्टीमाऽत्यशिष्टीम उक्याः वाडगी श्रतिराचे। द्रोर्चामी वाजपेयश्रेति सप्तप्रकाराः। तादृश-स्तं सप्तयोनीराहवनीयादिस्थानानि घृतेन सर्वतः पूरय। कन्यः "पुनक्रजी सद रखेळाभितः पुरोडाणमा क्रतीर्जुहोति पुनक्जेंति वा पुरसात्रयाजानूयाजानाः सह रखेलुपरिष्टा-दनूयाजानां" दति। प्रथममन्त्रपाठसु "पुनरूजी निवर्तस्त पुनरग्न दषायुषा। पुनर्नः पाचि विश्वतः" दति। हे त्रग्ने लं मबोदासिते।ऽपि जर्जा चीरादिरसेन सह पुनर्निवर्तस श्रवा-गच्छ, दवा अलेन आयुवा च सइ पुनरागच्छ । अधासान् पुनः पुनः कतात् विश्वतः सर्वस्मादपराधात्पादि । दितीय-मन्त्रपाठसु "सइ रया निवर्तखाग्ने पिन्चख धारया। वि-श्विष्या विश्वतस्परि" दति। हे श्रश्चे रया धनेन सह निव-र्तख। पा भचण इति धातु:। विश्वेन पायते भच्यते पीयत दति विश्वयो । तादृथ्या दृष्टिधारया विश्वतस्परि सर्वेषां हणधान्यस्तापादपानां उपरि पिन्यस्त सिञ्च। कल्पः "च-सृतीयमादधीत स एतान् होमान् जुड्डयात् लेकः सलेकः मुखेकः दिति। सन्त्रचयपाठसु "लेकः मखेकः सुखेकस्तेन श्रादित्या श्राज्यं जुषाणा वियन्तु। केतः सकेतः सुकेतस्तेन त्रादित्या त्राञ्यं जुवाणा वियन्तु। विवस्वार् त्रदितिई वजूति-

स्तेन श्रादित्या श्राज्यं जुषाणा वियन्तु' दिति। लेकः स्रलेकः स्रलेकः स्रलेकः स्रलेकः स्रलेकः स्रलेकः, केतः स्रकेतः स्रलेतः, विवस्तान् श्रदितिदेवजूतिश्चिति नवसङ्घाका लेकादिनामका ये श्रादित्यास्ते सर्वे जुषाणाः श्रीयमाणाः श्रस्ताकमाज्यं वियन्तु पिवन्तु। श्रत्र विनियोगसङ्गृहः।

चतुर्भिर्भ्रमिरित्याचैरादधात्पश्चिमानलं। दिचणित्रिन्तु यसेति यदित्यादवनीयकं॥ मनस्तूपिखितिः सप्त जुड्डयादग्निहोचकं। पुनद्रीभीं पुराडाश्चमभिता जुड्डयादध॥ हतीयमादधानस्र सेकाद्या होममन्त्रकाः॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकागे क्रण्यजुः संहितायां प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके हतीयोऽन्वाकः॥ ।

ॐ॥ भूमिर्भूमा द्याविरिशेत्या हाशिषे वैनमार्धत्ते सर्पा वै जोर्यन्तोऽमन्यन्त स एतं क्षेसर्णीरंः काद्रवेया मन्त्रं-मपश्यत्तता वै ते जोर्णास्तनूरपाञ्चत सर्पराज्ञिया ऋग्मिर्गार्ह्षपत्यमाद्धाति पुनर्नवमेवैनम्जरं कृत्वा-धत्तेऽथा पूतमेव पृथिवीमनाद्यं नापानमत्सेतं॥१॥ मन्त्रं मपश्यत्तता वै तामनाद्यमुपानम्द्यत्संपरा-ज्ञिया ऋग्मिर्गार्ह्षपत्यमाद्धात्यनाद्यस्यावेरुध्या अथा ाधा त्पः श्रि मि

ान्यः पात्रः रूपः रूपः रूपः रूपः रूपः श्रामेवैनं प्रतिष्ठितमार्थत्ते यत्त्वा क्रुडः परे। वपेत्वा-हापंह्रत एवास्मै तत्पुनस्त्वोद्दीपयामसीत्वाह समिन्ध एवैनं यत्ते मन्युपरोप्तस्त्रेत्वाह देवताभिरेव॥२॥

एन् सम्भरित वि वा एतस्य यज्ञिन्छ चते ये।ऽग्नि-मुदासयते वहस्पतिवत्यचे।पतिष्ठते ब्रह्म वे देवानां वहस्पतिर्ब्रह्मणीव यज्ञ सन्देधाति विच्छिनं यज्ञ स-मिमं देधात्वित्याह सन्तत्यै विश्वे देवा द्रह माद्य-नामित्याह सन्तत्यैव यज्ञं देवेभ्योऽनुद्शित सप्त ते श्रमे समिधः सप्त जिल्लाः॥ ३॥

इत्याह सप्त संघ वे संप्त्रधाग्नः प्रियास्तनुवस्ता यवावरु ये पुने कर्जा सह र्य्यत्यभितः पुराडाशमाहेती जुहोति यजमानमेवाजा च र्य्या चीभयतः परियक्तात्यादित्या वा असाँ स्त्रोकादमुं लोकमायन्ते अमुप्तिन् लोके व्यत्ययन्त इमं लोकं पुनरभ्यवेत्याग्निमाधायैतान् होमानजुहवस्त आर्भवन् ते सुवगं लोकमायन् यः पराचीनं पुनराधेयादिग्रमादधीत स
एतान् होमाञ्जहयाद्यामेवादित्या ऋदिमाभुवन् तामेवर्भाति॥ ४॥

सतं देवताभिरेव जिल्ला एतान् पर्चिवि श्यतिश्व॥४॥

## इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-उको चतुर्थाऽनुवाकः॥॥

चत्रयानुवाको पूर्वीक्रमन्त्रा व्याख्यायनो। श्रताद्यायेत्यस्थ मन्त्रपदस्याभिप्रायमाह "ऋमिर्भ्रचा दीर्विर्णेत्याहाभिषैतै-नमाधत्ते'' इति । त्राधिषा त्रवाद्यं प्राप्तुमिच्छ्या चतस्रभि-र्ऋग्भिराधानं विधत्ते "सर्पा वै जीर्यन्ते अन्यन्त स एतं कमणीरः काद्रवेचा मन्त्रमपश्चन्तता वै ते जीर्णासन्रपान्नत मर्पराज्ञिया ऋग्मिर्गाईपत्यमादधाति पुनर्नवसेवैनमजरं क्रवाधत्तेऽथो पूतमेव" दति। जीर्चन्ते। जरां प्राप्नवन्ते।ऽम-न्यन्त को जरायाः प्रतीकार इति विचारितवन्तः। तदा कमणीरनामकः काद्रवेयः कद्रूपुत्री स्रमिरित्यादिकं मन्त-सङ्घमपम्यत्। तनान्त्रसामर्थात् ते सर्पा जीर्णाः मरीरत्वचाऽप-हत्य को मलास्त्र पाप्तुवन्। सर्पाणां राज्ञी भूमिः। इयं वै मर्पता राज्ञीत्यन्यवासानात्। तस्या चरः भूमिर्भसेत्याचाः ताभिराहिता विक्तः जरां परित्यच्य नूतनः पूत्य भवति। तमेव विधिमनूच प्रशंसित "पृथिवीमना सं ने।पानमतीतं मन्त्रमपश्चत्ततो वै तामनाचमुपानमदासपराज्ञिया चरिभ-र्गाईपत्यमादधात्यसाचस्था ऋथा ऋसामेवैनं प्रतिष्ठित-माधत्ते" इति। अनाद्यायेत्युक्ततात् प्राप्तिः। उपस्थे ते देवी-त्युक्तताङ्क्षमा प्रतिष्ठितलं। यदा इपरोविष तत्सुक च्यमित्युके: वालखेव त्रग्नेः मान्वनाय त्रपलाप दत्या इ "यन्वा बुद्धः परो-

ाधाः

ख़्ह ग्रि

वपेत्याचापह्नुत एवासी तत्' दति। उद्दीपयामगीत्यसाभिप्रा-यमा इ "पुनस्लो द्रीपयामसीत्या इ समिन्ध एवेनं" इति । आ-दिला विश्व दलादेरभिप्रायमाइ "यत्ते मन्यपराप्तस्थेलाइ देवताभिरेवैन सभारति" इति। उपसानं विधन्ते "वि वा एतख यज्ञश्चित ये। श्रिमुदासयते वृहस्पतिनत्वे चै। पतिहते ब्रह्म वै देवानां वृहस्पतिर्ब्रह्मणैव यज्ञ सन्द्धाति" दति। वृह-स्पतिशब्दाऽसामसीति वृहस्पतिवती। तं शब्दं प्रशस्य सन्दधा-लिति गब्दसाभिपायमा इ "विच्छिनं यज्ञ समिमं दधा-लिखाइ मन्तर्थै" इति । मन्दोधनस्थापयागमाइ "विश्वे देवा इह माद्यनामित्याइ सन्तत्यैव यज्ञं देवेभ्याऽन्दिशति" दति। यज्ञं मन्ततं छता देवेभ्यस्तत्कयनाय सम्बोधनं। मिधादिषु सप्तरह्याचा उपयोगमार "सप्त ते श्रश्ने समिधः सप्त जिङ्गा द्त्याह सप्त सप्त वे सप्तधाग्रेः प्रियासनुबस्ता एवावर्न्थे" दति। समिधादयः सर्वे पदार्थाः प्रत्येकं सप्त सप्त च निर्दिग्यन्ते। यसात्मप्रधावस्थिताः पदार्थाः श्रग्नेः प्रियासनुवः तसात्तदव-रे।धाय मप्तमञ्चाः । दितीयानुवाके विहितयाराज्यवार्मन्त्री विनियुङ्को "पुनरूजी सद रखेलाभितः पुरी डाश्रमाङती जु-द्दोति यजमानमेवीजी च रया चाभयतः परिग्रहाति'' दति। वतीयाधाने होमान् विधन्ते "श्वादित्या वा श्रमाँ स्नोकादमं कोकमायम् तेऽमुस्मिन् खोके खढळान् त इमं लोकं पुन-र अवेत्याश्चिमाधायैतान् होमान जुद्दवस्त त्रार्ध्वन् ते सुवर्गे लोकमायन् यः पराचीनं पुनराधेयादश्चिमादधीत स एतान् होमान् जुड़याद् यामेवादित्या ऋद्विमार्भुवन् तामेवर्भाति''
दति। त्रादित्या त्राधानपुनराधाने त्रमुष्ठाय स्वर्गे गता
तत्र यत्य्यन् विश्वेषेण त्रषां प्राप्ताः, सस्द्विनं प्राप्तिति सला
भूमावागत्य लेकादिमन्त्रान् इत् त्रातिश्चेन सस्द्विं गताः।
ततः पुनराधेयादृद्धे त्रामाधाय लेकादिभिर्जुड्यात्॥ ॥
दिति साध्येशे नेदार्णास्मा स्वाप्तस्थानित्रस्थे

इति माधवीये वेदार्थप्रकाणे क्रष्णयजुः मंहिताभाखे प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके चतुर्थाऽनुवाकः ॥ • ॥

ॐ॥ उपप्रयन्ती अध्वरं मन्त्रं वीचेमाग्रये। आरे असे च श्राबते। अस्य प्रतामनुद्युतं श्रुकं दुंदु हे अहं यः। पयः सहस्रसाम्हिषं। अग्रिमूधी द्वः ककुत्यतिः प्रश्चिया अयं। अपा रेता सि जिन्ति। अयमिह प्रथमो धीयि धाटिभिहीता यिष्ठि अध्वरेष्ठी स्थाने बीद्यः। यमप्रवानो धर्मवी विरुद्धुर्वनेषु चिनं विभुवं विश्रे विश्रे। उभा वामिन्द्राग्री आहुवध्ये॥१॥

जुभा राधिसः सुइ माद्यधी । जुभा दातारावि-षाः र्योणामुभा वार्जस्य सातये हुवे वां। अयन्ते योनिक्धित्वयो यता जाता अराच्याः। तं जानन्नम् आरोहाया ना वर्धया र्यिं। अम् आयूर्णि पवस **!**]

स्य

श्रासुवार्जिमिषच्च नः। श्रारे बाधस्व द्चुनां। श्रग्ने पर्वस्व स्वपा असो वर्चः सुवीर्धं। द्धत्याष्ट्रं र्थि॥२॥ मयि। अमे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिल्ल्या। श्रा देवान् वंश्वि यश्चि च। स नः पावक दीदिवाऽभे देवाः इहावह। उपंयज्ञः हिवश्चं नः। अग्निः शुचि-व्रततमः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः। शुचीरोचत आर्हु-तः। उदमे शुचयस्तवं शुका स्राजन्त ईरते। तव

ज्यातीर ष्यर्चयः। आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे ॥ ३॥

देहि वचादा अप्रेडिस वचा मे देहि तन्या अप्रे-ऽसि तनुवं मे पाद्यमे यन्ने तनुवा जनं तन्न आपृण चिचीवसी खिस्ति ते पार्मशीयेन्धानास्वा शतः हि-मा चुमनाः समिधीमहि वयस्वन्ता वयस्तृतं यशस्वनाः यम्स्कृतर सुवीरासी अदाभ्यं। अमें सपत्रदर्भनं विषिष्ठे अधिनाने । सं त्यममे स्वर्थस्य वर्चसागयाः सन्दर्शीणार स्तुतेन सं प्रियेण धाना। त्वमंग्रे सूर्य-वर्चा श्रसि सं मामायुंषा वर्चेसा प्रजया सृज॥ ४॥

श्राहुवध्ये पोष र्यिं में वर्चमा सप्तदंश च॥५॥ इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-ठको पञ्चमोऽनुवाकः॥ \*॥ अस्य सम्बद्धाः

चतुर्भिरनुवाकैः पुनराधानं समापितं। त्रय पञ्चम-मारभ्य दशमख पूर्वार्धपर्यन्तैरनुवाकैः श्रम्युपखानमुखते। कत्यः "त्रम्युपस्थानं व्याख्यासामः, उपतिष्ठत इति चाद्यमान श्राइवनीयमेवे।पतिष्ठेतेति वचनादन्यामुत्तरामाङ्गतिमुपे।त्याय कवातिर्योङ्किवापतिष्ठेतापप्रयन्तो अध्वरमिति षड्भिः" इति। तच प्रथमा "उपप्रयन्तो अध्वरं मन्तं वाचेमाग्नये। आरे त्रसो च ग्र्एलते" इति। त्रध्यरं यज्ञमुपप्रयन्तः प्राप्नुवन्तो वय-मग्रये अग्निसन्तेषार्थम्पस्थानमन्त्रं वेचिम वकारी अयासा। की दृशाया ग्रमे, दूरादयसादीयं वचः ग्रम् खते। त्रय दितीया "त्रख प्रतामनुद्युत १ ग्रुकं दुदु हे ऋहयः। पयः सहस्तमा-म्हिं'' इति। ऋसाग्नेः प्रवां \*पुरातनीमनुद्युतमनुकूलदीप्तिं <sup>†</sup>गोस्थानीयामच्चेा लज्जामकुर्वन्त ऋलिजः पयः चीरादि-खानीयं सहस्रसां वज्ञधनप्रदम्हिषं श्रतीन्द्रियज्ञानप्रदं<sup>‡</sup> ग्रुकं च्योतिर्दुदु हे दुइन्ति। श्रथ हतीया "श्रक्षिमूर्धा दिवः ककु-त्पतिः पृथिया त्रयं। त्रपाष्ट्र रेताष्ट्रि जिन्तति'' इति। त्रयमग्रिरादित्य रूपेण दिवे युक्ते क्या ककुदुच्छिता मूर्धा भिरखानीय:। पृथिवाः पतिः दाइपाकादिकारिलेन पा**ल**-कीऽप्ययं। किञ्च। श्रपां रेतांधि उदककार्याणि स्थावर-जङ्गमगरीराणि जाठराग्निरूपेण जिन्ति प्रीणयति। श्रथ

<sup>\*</sup> पुरातनीं चुितमनुक्त बरीप्तं इति तै । † गोस्थानीयामनु खड़्य इति तै ।

<sup>1.</sup> ऋधिनार्मप्रवर्त्तनं इति नाः।

मि स्य न्प

**?**]

ाधा

त्पः

प्राच्या हो। मान्या हो।

चतुर्थी "त्रयमिह प्रथमा धावि धाविभिहीता यजिले। श्रध्यरेखीदाः। यमप्रवाना स्मावा विक्र चुर्वनेषु चित्रं वि-भुवं विशे विशे" इति । श्रयमग्रिरिच कर्मणि प्रथमः प्रधान-स्तः धाविभिधारणाय प्रयतमानैरसाभिधायि धार्यते। कीदृषाऽग्रिदीता देवानामाङाता। यजिष्ठा मनुखेभ्याऽति-श्रयेन यष्टा। अध्यरेषु यागेषु ई.खः खुत्यः। किञ्च। अप्न-वानसञ्ज्ञका सगुसञ्ज्ञकास मुनया वनेषु खात्रमेषु विशे विशे तत्तलाम्युद्यार्थे यमिशं चित्रं बद्धयागाधार्लेन विचित्रं विभुवं व्याप्तं विरुह्त्युः विश्वेषेण दीपितवन्तः। श्रथ पञ्चमी "उभा वामिन्हाग्नी चाज्जवथ्या उभा राधमः सह माद्यश्वै। उभा दताराविषा र्योणामुभा वाजस सातये जवे वां'' इति । इयञ्च प्रथमप्रपाठके व्याख्याता । हे इन्हाग्नी खुवामुभाविप त्राभिमुख्येन होतिमिच्हामि। पुनर्पि युवा-मुभी यह राधसे। श्रमेन साद्यित्मिक्कासि। यसाद् युवामुभी श्रन्नानां धनानाञ्च दातारी तसादनधनलाभाय युवामाइचामि। श्रथ षष्टी "श्रयनो योनिर्ऋतियो यता जाती त्ररीचथाः। तं जानसम त्रारीहाथा नी वर्धया रिवं" इति। हे त्रश्चे त्रयमा इवनी यप्रदेश: ते थे। निः तव खानं, स च वानिः च्हित्यः च्हतुसन्धः, सर्वसिन्नणृतावनेन होस-निव्यक्तेः। यत त्राहतनीयप्रदेशात् जात उद्भृतः लं ऋरी-चयाः दीष्यके तं प्रदेशं जानन् सम खानसिति श्रवगच्छन् त्रारोह। त्रयाननारं ने। त्रसाकं रिंग धनं वर्धय। कल्पः

"त्रम त्रायू १ वि पवस इति षड्झिः संवत्सरे संवत्सरे सदा वेति। उपतिष्ठत इति भेषः। एतास्त्रमग्ने रुद्र दत्यत्र (मं०१का०। **२प्र॰।१४प्र॰) व्याखाताः। तत्र प्रथमा "श्रम प्रावृ**्चि पवस त्रासुवार्जिमिषञ्च नः। त्रारे वाधस्त दुच्छ्नां" इति। हे अग्ने लं असादायूंषि पवसे श्रोधयसे निर्दीषाणि करोषि। त्रसानं वलं श्रवमानय। वैरिमेनां दूरे बाधसा अध दितीया "अग्ने पवस्व खपा अस्रो वर्चः सुवीर्धे। दधत्याष्ट्र रियं मिय" दति। हे श्रम्भे खपाः श्रीभनकर्मा लमसासु बह्मवर्चमं ममीचीनमामर्थञ्च पवस्व भोधय। किं कुर्वन् पृष्टिं धनञ्च मिय धारयन्। ऋष हतीया "ऋग्ने पावक रोचिया मन्द्रया देवजिङ्गया। आ देवान् विच यिच च" इति। हे पावकाग्ने देव राचमान्या मादयित्या जिक्क्या देवान् आवह यचि च। ऋथ चतुर्थी "स नं: पावक दोदिवेाऽमे देवापू इहावह। उप यज्ञ १ हिवस नः'' दति। हे श्रोधकाश्रे दीदिवा दीष्यमानः स तं देवान् दृ आनय। असादीयं यज्ञं इविश्व उपगच्छ। त्रय पञ्चमी "त्रश्नि: गुर्चित्रततमः शुचिर्विपः शुचिः कविः। गुचीरोचत श्राक्ततः'' दति। श्रयमिः श्रतिशुद्धवतयुक्तः विप्राभिमानिवादपि शुचिः। विदर्भिमानितादपि ग्रुचि:। श्रमाभि: सर्वेचाज्ञतः ग्रुद्धो दीयते। ऋष षष्टी "उद्ग्रे शुचयस्व शुका आजना ईरते। तव ज्याती श्यर्चयः " इति। हे त्रमे तव ग्रुचयः ग्रुद्धाः ग्रुका रक्षया आजन्तो दीषमानाः उद्गच्छन्ति प्रर्च-

世一年 大 日 日 見 に

ाधा

यितार स्तव ज्यातीं विप्राप्नुवन्तीति भ्रेषः। कलाः "आयुर्दा अग्न इति सिद्धमा चिचावसे। खिला दित चिचावसुना साथमुप-तिष्ठते" इति। पाठसु "श्रायुदी श्रग्नेऽसायुर्मे देहि वर्चीदा श्रग्ने-ऽिष वर्ची में देशि तनूपा अग्नेऽिष तन्वं मे पाश्चे ये वा तन्वा जनं तका त्राष्ट्रण" इति। त्रापूरचेत्वर्थः। चतुर्व्वतेषु यज्ःसु सष्टमन्यत्। ऋष यजुरनारं "चित्रावसी खिसा ते पारम-शीय" इति। हे चित्रावसी राचे तव पारं समाप्तिं खिस्त चेमेण प्राप्नुवानि । कल्पः "<sup>†</sup>त्रवीय्वसुना प्रातर्वायको स्वस्ति ते पारमशोयेत्थानास्ता श्रत हिमा इत्युपस्ताय'' इति। त्रवीगित्यादि प्राखान्तरमन्तः। त्रवत्यमन्त्रपाठसु "इन्धा-नास्ता प्रतथ हिमा युमन्तः समिधीमहि वयस्त नी वय-क्ततं यज्ञखन्ता यज्ञक्तार सुवीरासी अदार्थ। अग्ने सपत-दमानं विष्ठे ऋधिनाके" इति। हे अग्रे लां समिद्धिर-न्धाना वयं ग्रतसङ्खाकान् हेमन्तोपलचितसंबत्धरान् द्यमन्तो दीप्तिमन्तः समिधीमहि खोके सम्यक् प्रख्याता स्ट्यासा। की हुणं लां वयस्त्रतं प्रसस्य कर्तारं। यणस्त्रतं कीर्तिप्रदं। श्रदान्धं केनायतिरस्कार्थ। वर्षिष्ठे श्रधिनाके श्रतिप्राहस्तर्भ-विषये सपत्नदक्षनं विरोधिनाशनं। कीदृशा वयं वयस्वनी। श्रवन्तः। यमस्वन्तः कीर्तिगन्तः। सुवीरासः श्रीभनपुत्रा-दियुताः। कलाः "चतसः समिधं एकैकसिनाधाय सं

<sup>\*</sup> चित्रावसा खाँख चित्रावसा वस्त्रनामिति इति तै । † चिर्वास्वस्वा इति तै॰।

लमग्ने सर्थस वर्षमाण्या दत्यनुवासभेषेणापस्याय" दति।
पाठस्त "सं लमग्ने सर्थस वर्षमाण्याः सम्बीणाप् स्तृतेन
सं प्रियेण धासा। लमग्ने सर्थवर्षा ऋषि सं मामायुवा वर्षमा
प्रजया स्ज" दति। हे अग्ने लं सर्थस्य वर्षमा तेजमा समगथाः सङ्गताऽसि। स्वीणां स्तोत्रेण सङ्गतोऽिम। प्रियेण
स्थानेनाहवनीयदेशस्वचणेन सङ्गतोऽिम। हे अग्ने लं सर्थसमानतेजा ऋषि। मां आयुगिदिभिः संथोजय।

अत्र विनियोगमङ्गुदः।

"पूर्वसाग्रेरपस्थानमुपप्रेत्यनुवाकतः"। इति ।

दित साधवीये वेदार्धप्रकाशे कृष्णयजुः संहितायां प्रथम-कार्ण्डे पञ्चसप्रपाठके पञ्चसोऽनुवाकः॥ \*॥

ॐ। सम्पंध्यामि प्रजा अहमिडंप्रजसे। मानवीः। सवी भवन्तु नो गृहे। अस्मास्यामी वो भक्षीय महे-स्य मही वो भक्षीय सहस्य सही वो भक्षीयोर्जस्थार्ज वो भक्षीय रेवतीरमध्यमस्मिन् लोकेंऽस्मिन् गोष्टेऽसिन् स्ययेऽसिन् योनाविहैव स्तेता मापंगात बह्वीमें भूया-स्त ॥ १॥

स्रहितासि विश्वकृपीरा मोर्जाविशा गै।पृत्येना रायस्पोषेण सहसपोषं वंः पुष्पासं मिर्य वे। रायः **!**]

धि

<u>で</u> (記 ・ で

श्रयन्तां। उप त्वामे दिवे दिवे दे वाषावस्तिधिया वयं।
नमे भर्ग एमसि। राजन्तमध्वराणां गोपास्तस्य
दीदिविं। वर्धमानः स्वे दमें॥ स नः पितेवं सूनवेऽमें स्वपायना भव। सर्चस्वा नः स्वस्तये। श्रमे॥२॥
त्वं नो श्रन्तमः। उत चाता श्रिवो भव वरूष्यः। तं
त्वा श्रीचिष्ठ दीदिवः। सुम्नायं नृनमीमहे सर्विभ्यः।
वसुरिम्नवस्त्रवाः। श्रच्छा निश्च द्युमत्तमा रियं दाः।
कर्जा वः पश्चास्यूर्जा मा पश्चत रायस्पोषेण वः पश्चामि रायस्पोषेण मा पश्चतेडा स्थ मधुहतः स्थाना

माविणतेरा मदः। सहस्रपोषं वः पुष्यासं॥ ३॥
सियं वो रायः श्रयनां। तत्संवितुर्वरेखं भगीं।
देवस्य धीमहि। धियो ये। नः प्रचोदयात्॥ सोमानः
स्वरंणं क्रणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवनां य श्रीशिजं।
कदाचन स्तरीरंसि नेन्द्रं सश्चिस दाणुषं। उपोपेन्नु
मघवन भूय इनु ते दानं देवस्य पृच्यते। परि त्वाभे
पुरं वयं विप्रः सहस्य धीमहि। धृषद्वर्णे दिवे दिवे
भेतारं भङ्गरावतः। श्रयो यहपते सुयहपतिर्षं
त्वर्था यहपतिना भूयासः सुयहपतिर्भया त्वं गृहपतिना भूयाः श्रतः हिमास्तामाशिषमाशासे तन्तवे

ज्योतिषातीं तामाशिषमार्थासेऽमुषी ज्योतिषातीं ॥४॥
भूयास्त खस्तयेऽग्ने पुष्यासं धषदंर्शमेवाविष्टशर्च ॥ ६॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-ठको षष्ठोऽनुवाकः ॥ \* ॥

पञ्चमेऽनुवाके ऋग्युपखानमुक्तं। तथापि षष्टेऽनुवाके एनरपि गाईपत्यसाइवनीयस चापसानं सपरिकरमिन धीयते। कल्पः "सम्प्यामि प्रजा ऋहमिति स्टहान् प्रेसते" इति। पाठसु "सम्बद्धानि प्रजा ऋदिम उप्रजसे। मानवी:। सर्वा भवन्त् ना रहें 'दित। ऋइं मनुखः प्रजा इडप्रज-स्य सम्यक् पर्यामि। इडा धेनुस्त्याः प्रजा त्रपत्यानि इड-प्रजमः। मनुखक्पाञ्च सर्वाः प्रजा श्रद्धाकं ग्रहे तिष्ठना । कल्यः "त्रक्षस्त्राक्षा वा अचीयेति गाष्टमुपतिष्ठते" इति। पाठस्त "त्रसासासो वे। भचीय सहस्य सहा वे। भचीय सहस्य सहा वा अचीयार्जस्थानं वा अचीय' इति। अकाः पीतीदकसारं। महः पूज्यं सेवैरादरणीयं। सही बखद्धरं। कर्जे खादुतमरम्हपं यत् चीरादि। तत्कारणलेन हे प्रावः तद्रपा ख। त्रतो युवादीयं चीरादिकं त्रसाकं भच्छमसु। कस्यः "रेवती रमध्यमित्यन्तराग्नी तिष्ठन् जपति" इति। पाठन्त

<sup>\*</sup> स्वाद्मविष्यितिस्य हित पुत्तवद्ये।

27

ष ए। कि

"रेवती रमध्यमस्मिन् लोकेऽसिन् गोष्ठेऽसिन् चयेऽसिन् यो-नाविद्वैव स्तेता मापगात बक्वीमें भ्रयासा" इति। हे रेवती: पणवः श्रसिन् लोके गाष्ठे अजविशेषे चये ग्टहविशेषे योनी। खानविश्रेषे रमधं क्रोडधं, द्दैव योनी स्त सर्वदा तिष्ठत, इतः खानानापगात मापगच्चत, मे मदर्थमपत्यपरम्पर्या बहवा स्यासा। कलाः "स्हितासि विश्वक्पीति वत्सम-भिम्माति" इति। पाठसु "म्हितासि विश्वरूपीरा मोर्जा विशा गापत्येना रायसोषिण सहस्रपाषं वः पृथासं सिव वे। रायः श्रयन्तां "द्ति। हे वत्स तं सात्रा सहितोऽसि संयु-कोऽसि । विश्वरूपीः श्रादरेण सानं पातुं वामता दिचणतञ्च पुनः पुनर्धावन् बद्धरूपवद्वभाषमे । तादृशस्तं ऊर्जा चीरादि-रमिनिसिन्तेन मा श्राविश मत्सभीपं श्रामच्छ। गै।पत्थेन मदीयं बद्धपश्चामिलं निमित्तीक्वत्य मामाविशः। रायसे। वेण धनपुष्टिनिमित्तेनापि मामाविश्व। महस्रमञ्ज्ञया पुष्टिर्थया भवति तथा युगान् पृथामं। मयि युग्नदीयचीरादिधनान्यात्रयन्तां। कलाः "उप लाग्ने दिवे दिव इति तिस्मिगायचीभिगार्चपत्य-म्पतिष्ठते। श्रश्चे लं ने। श्रन्तम इति चतस्थिर्हिपदाभिः। स ने। बाधि शुधी इवमुख्या थे। श्रघायतः समसादित्येषा चतुर्थी भवति" इति। तच प्रथमा गायची "उप लाग्ने दिवे दिवे देशवा-वसर्धिया वयं। नमा भरना एमसि" इति। (च्यवेद्सं १ मं । १स॰) चे त्रमे प्रतिदिनं लां उप एमसि उप गच्छामः। देाषा-वस्तः सायं प्रातश्च धिया नमी भरनाः नमस्कारं समाद्यन्तः।

अथ दितीया "राजन्तमध्वराणां गोपाद्यतस्व दीदिवि। वर्ध-मान इसे इमे" इति। की दृश्चन्तां। श्रध्वराणां राजनं यज्ञराजं। गाेपां गवां पालकं। इतस्य दीदिविं सत्येन चातमानं। खेदमे खकीयेऽग्लिहात्रम्हे हिविभिर्वर्धमानं। श्रय हतीया "स नः पितेव सनवेऽग्ने स्पायनो भव। सचखा नः खराये" दति। हे त्रग्ने लं नीऽसादधं स तादृशस्वं स्वपायना भव सुखेन प्राप्तुं प्रक्यो भव। यथा पुत्रार्थं पिता सुप्राप्यः तददस्मानं खस्तये चेमाय मचख ममवेता भव। श्रथ प्रथमा दिपदा ''ऋग्ने लंना ऋन्तमः। उत चाता भिवा भव वरूत्यः'' इति (च्छग्०५ मं०।२४ स्र०)। ऋन्तमोऽन्तिकतमो भव उत ऋषि च चाता भिवस सन् वरूत्था वरूरो गरहे नित्यं सिम्निहिता भव। श्रय दितीया "तं ला शोचिष्ठ दीदिवः। सुखाय नूनमीमहे यखिभ्यः" इति । ग्रुद्धतम दीषमान यखिभ्यः यखीनामस्मानं सुकाय सुखाय तं पूर्वीकगुणं वां ईमहे प्राप्नुमः। श्रथ हतीया "वसुरग्निर्वसुत्रवाः। श्रच्छा निच युमत्तमो रिचं दाः" इति। वसुर्वसुमानयमिशः। वसु स्ट्राद्दिवैरादरेण स्रूयते दित वसुत्रवाः। हे तादृशाग्ने ऋच्हासादिभमुखा निच प्राप्नुहि। द्यमत्तमः त्रातिश्रयेन दीषमाना रियं दाः धनं देवि। चतुर्थी तु भाखान्तरगता। कन्यः "ऊर्जावः प्रसास्यूर्जा सापस्रतेति यहान् प्रेचते पद्भाना" दति। पाठसु "ऊर्जा वः पश्चास्यूर्जा मा पष्टत रावस्थे विण वः पश्चामि रावस्थे विण मा पश्चते डास्य मध्कतः स्थाना साविश्रतेरा सदः। सहस्रोषं वः पृथ्यासं

त्पः मि

?]

ाधा

ान्य सार्थाप स्थाप

मयि वा रायः श्रयनां" दित । हे ग्रहगताः प्रावः चीरा-दिरसनिमित्तेन धनपृष्टिनिमित्तेन युक्षान हं पाद्यामि। यूय-मपि तथा मां पम्यत । हे इडा गाव: यूयं मधुकता मधुर-घृतकारिषाः सा। स्थानाः सुखकराः, इराः अन्नवत्यो, मदो माद्यिचो मामाविष्रत। श्रतसहस्रह्याकपृष्टिर्यथा भवति तथा युक्रान् पुथ्यासं। युक्राकं धनानि चीरादीनि मिय त्रयन्तां। कल्पः "तत्सवितुर्वरेखं" "सामान् खरणं" "मित्रस्थ चर्षणीष्टतः" "प्र स मित्र" "कदाचन स्तरीरसि" "कदाचन प्रयुक्ति" "परि लाग्ने पुरं वयं" द्रत्युपखायेत्या हवनीय मिति लभाते। तच प्रथमेवमासाता "ततावितुर्वरेषां भर्गा देवसा धीमिहि। धियो यो नः प्रचीदयात्" इति (च्यम् १३मं १। ६२सः)। यः सविता ऋसाकं वृद्धिं प्रेरयति तस्य सवितुर्देवस्य वर्षीयं तद्भर्गः तेजः थायेमिहि। श्रथ दितीया "सोमान् खर्णं छणुचि ब्रह्मणस्यते। कचीवनां य श्रीश्रिजं" इति (ऋग्०१मं । १८सः।। ब्रह्मणः परिवृद्धस्य कर्मणः पते खामिन् असे यस्वं श्रीशिजं उशिजच्छेः पुत्रं कचीवन्तं च्छिषं कर्षाप्रवर्त्तकं कृत-वानसीत्यध्या हारः। तादृशस्तं सामानं सामयागानां खरणं उपदेष्टारं क्रणुंचि कुर्। "मिचस्य" "प्र स सिच" इति दयसच नासातं (ऋग्०३सं०।५८स्र०)। त्रथ पञ्चमी ''कदाचन स्तरी∹ रिष नेन्द्र सञ्चिष दाग्रुषे। उपापेनु सघवन् भ्रय दनु ते दानं देवस्य पृच्यते" दति (यजुर्० पत्र । रा)। हे दन्द्र परमै-अर्थयुकाग्ने कदाचन कदाचिदपि खरी: हिंसका नासि किन्तु

दाग्रुषे इविर्दत्तवते यजमानाधे उपापेनु त्रत्यनं समीप एव सञ्चिष ममवेताऽचि। हे मघवित्रन्द्रमदृशाग्ने स्व दनु पुनर्पि देवस ते तव दानं पृच्यते फलदानमसाभिः मंयुच्यते। "कदा-चन प्रयुक्किसि" इत्येषाच नामाता (यजुर्० प्रच । ३।)। प्रय सप्तमी "परि लाग्ने पुरं वयं विप्रश् सहस्य धीमहि। ध्रषद्धी दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गरावतः" इति (ऋग्०१०मं०। ८० स०)। सहिस भवः सहस्यः । हे सहस्य बलवन्नग्ने वयं लां प्रतिदिनं परिधीमि परिता धारयामः। कीट्टमं लां। पुरं ऋभिमतानां पूरकं। विमं त्राह्मणजात्यसिमानिनं। ध्षद्वणै वैरिणं ध्यन् श्रभिभवन् वर्ण श्राकारी यस तादृशं। भङ्गरावती भञ्जन-शीलवापारापेतस्य रचमा भेत्तारं। कल्पः "त्रम त्रायू हि पवस द्याश्चिपावमानोभ्यां गाईपत्यमुपतिष्ठतेऽग्ने यहपत द्ति पुत्रस्य नाम ग्टहाति तामाशिषमाशासे तन्तव द्वाजातस्य त्रमुक्ता इति जातस्य" इति । श्राधिपावमान्या नाचानाने। मन्त्रान्तरपाठसु "श्रग्ने गृहपते सुग्रहपतिरहं लया गृह-पतिना स्यास् सुगृहपतिर्भया लं ग्टहपतिना स्या: अत्र हिमासामाधिषमाधासे तन्तवे च्यातिश्वतीं नामाधिषमा-शासेऽमुक्के च्छातिकातीं" इति । हे स्हपालकाक्के स्हपतिना लया सुरुहीते।ऽहं श्रोभनरहपतिर्भ्यासं। तथा रहपतिना मया पूजित खंग्रह खामी स्याः। कियन्तं का खं। गतं हिमाः। हिमग्रब्दोपलचितहेमन्तर्धसहितान् ग्रत मंवत्सरान्। ऋइं तनाव जत्पत्यमानपुत्रमन्तानाय ज्यातियती बह्मवर्षमयुकां 5 H 2

?]

ाधान

पश

मि

स्य

Fq.

गर प्र

ų:

नामाणिषं त्रायुराचैत्रर्यटद्धिरूपां त्रामासे एवममुक्षे जाताय देवदत्तादिनाचे।

श्वन विनिधागमङ्ग्रहः।

सं प्रेचते स्टहानसास्य गेष्ठमुपतिष्ठते।

रेवान्तराग्री जपित संहिता वत्सकं स्पृण्णेत्।।

डप ला पश्चिमं विक्तं षण्मन्त्रीस्पतिष्ठते।

जर्जा प्रेच्य स्टहांस्त्रस्य चतुर्भः पूर्वपावकं।।

डपस्थायाग्र दत्यसात्पश्चिमं चापितिष्ठते।

दिति माधवीये वेदार्थप्रकाणे क्रष्ण्यजुःसंहिताभाष्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके षष्ठाऽनुवाकः॥ ॥॥

अयं को वा एवं ये। सामोपप्रयन्ते। अध्वरमित्याह स्तोममेवासी युन्त्युपेत्याह प्रजा वै प्रमव
उपेमं लोकं प्रजामेव प्रमूनिमं लोकमुपैत्यस्य प्रतामनुद्युतमित्याह सुवर्गी वै लोकः प्रतः सुवर्गमेव लोकार् समारे। हत्यश्चिमुंधी दिवः ककुदित्याह मूधीनं॥१॥
एवैनर्र समानानां करोत्यया देवलोकादेव मनुध्यलोके प्रतितिष्ठत्ययमिह प्रथमो धायि धात्वभिरित्याह मुख्यमेवैनं करोत्युभा वामिन्द्राभी आहुवध्या
दत्याहोजो बलमेवावंबन्धेऽयं ते योनिक्वित्य दत्याह

तिमर् ब्राह्मणभ्

काण्ड गन्ना

पुश्रवो वै र्याः पुश्रनेवावं रुन्धे षुड्भिरपंतिष्ठते पड् वै॥ २॥

ऋतवं ऋतुषेव प्रतितिष्ठति षड्भिक्तराभिक्षेतिष्ठते द्वादंश् सम्पद्यन्ते द्वादंश् मासाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रतितिष्ठति यथा वै पुरुषे।ऽश्वे। गौर्जीर्थत्येवमग्निराहिता जीर्थति संवत्सरस्य प्रस्तादाग्निपावमानीभिक्षेतिष्ठते पुनर्नवमेवैनम्जरं करोत्यथे। पुनात्येवापतिष्ठते योगं एवास्यैष उपतिष्ठते॥ ३॥

दमं एवास्यैष उपंतिष्ठते याज्ञैवास्यैषापंतिष्ठते यथा पापीयां छेयंस आहत्यं \* नमस्यति ताहगेव तदी-युदी अग्नेऽस्यायुंमें देहीत्या हायुदी ह्योष वेचीदा अग्ने-ऽसि वर्ची मे देहीत्या ह वर्चीदा ह्योष तेनूपा अग्नेऽसि तनुवं मे पाहीत्या ह ॥ ४॥

तनूपा होषाऽग्ने यन्ने तनुवा जनं तन्न आपृणे-त्याह यन्ने प्रजाये पश्नामूनं तन्न आपूर्यित वावै-तदाह चित्रावसा खिस्त ते पारमंशीयेत्याह राचिवै चित्रावसुरव्युंध्ये वा एतस्ये पुरा ब्राह्मणा अभेषुर्धु-ष्टिमेवावंरुन्थ इन्धानास्वा शतं॥ ५॥

<sup>\*</sup> पापोयांक्रेयसाह्य हति पाठान्तरः।

-मिड्ड स्थ । स्थ पाड मुप् दर्श ह

ाधान

त्पश्

हिमा इत्याह शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय त्रायुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठत्येषा व सूमी क्रिंकावत्येतया ह सम्
व देवा असुराखाः शतत्हाः स्तृः हिन्त यदेतया
समिधमाद्धाति वजमवैतच्छत्यां यजमाना आतंव्याय प्रहरित स्तृत्या अच्छेम्बरकारः सं त्वमंभे स्तयस्य वर्चसागया इत्याहैतच्चमसीदमहं भूयासमिति
वावैतदाह त्वमंभे स्रर्थवची असीत्याहाशिषमेवैतामाशास्ते॥ ६॥

मूर्धानः षडा एष उपंतिष्ठते पाहीत्याह शतमहः

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार् पञ्चमप्रपा-उक्ते सप्तमोऽनुवाकः ॥ \* ॥

सप्तमानुवाके पञ्चमानुवाकोका मन्त्रा व्याखायन्ते। उप-प्रेत्यादिमन्त्रमङ्घोपखानेन ज्योतिष्टीमे चित्रत्यञ्चदशादिखोम-वद्ग्रिहोचेऽपि खोमयोग उपचर्यत दत्याह "श्रयज्ञा वा एव योऽमामोपप्रयन्तो श्रध्वरमित्याह खोममेवासी युनिका" दिति। यः सामरहितः स यज्ञ एव न भवति। स्थाभेदा-दाव्यक्तिभेदाच निष्यतः सामसङ्घः खोमः। तञ्चासित्व-श्रिहोचे मन्त्रसङ्घेन समाद्यति। उपशब्दस्यचितं दर्शयति

"उपेत्याह प्रजा वै पणव उपेमं खोकं प्रजामेव प्रपूरिनमं लोकमुपैति" दति। प्रजाः प्रश्ववञ्च भ्रलोकमुपगच्छनि। तसादाजमानोऽष्युपग्रब्दसामर्थात् प्रजां पग्रदंशोपेता तद्युत्रं भ्र जोक मुपैति। प्रत प्रबद्ध चितमा इ "श्रख प्रतामनु युतिमत्या इ सुवर्गी वै लोक: प्रतः सुवर्गमेव लोक ए समारे इति" इति। खर्गबोकस चिरनानलेन प्रवागव्दस्चितवान्तेन प्रव्देन खर्गा-रोहा अवति। मूर्धप्रब्दपृथिवीष्रब्दाभ्यां स्वितं दर्भयति "त्रिमिर्धा दिवः कजुदित्याह मूर्धानमेवैन समानानां करोत्यथा देवलाकादेव मनुखलाके प्रतितिष्ठति" द्ति। मुधानं श्रेष्ठं एनं यजमानं करोतीत्यर्थः । प्रथमप्रव्दस्रचितं दर्भयति "अयमिह प्रथमी धायि धाविभिरित्याह मुख्यमे-वैनं करोति" दति। दन्हस्य बलाभिमानिलादग्रेस्य तेजा-ऽभिमानिलाच्छब्द्दयेनोभयप्राप्तिः सच्यत दत्याद "उभा वासिन्द्राशी श्राक्षवध्या दत्याहीजी बलमेवावर्न्धे' दति। रियम्बदं व्याचष्टे "त्रयं ते योनिर्स्थलिय द्रत्याह प्रमेवा वे रिवः पग्रुनेवावस्त्ये" इति । उपस्थानं विधन्ते "षड्डि-र्पितष्टते षद्वा ऋतव ऋतु स्वेव प्रतितिष्ठति षड्विर्चरा-भिरुपतिष्ठते दादश सम्बद्धने दादश मामाः संवत्सरः संवत्सर एव प्रतितिष्ठति" इति। उपप्रयन्त इत्यादिकं पूर्वेषद्भं। श्रम श्रायू १ वी त्यादिक मुत्तरषद्भं। पूर्वषद्भेन यथा प्रतिदिन मुप-खानं तददुत्तरेणापि प्राप्ती कालविशेषं विधत्ते। "यथा वै पुरुषोऽश्वी गार्जीर्यत्येवमग्निराहितो जीर्यति संवत्सरस्य पर-

ान्प पान गुप दां म यु

1

धान

रप३

मि

सादाग्निपावमानी भिरूपित छते पुनर्नवमेवैनमजरं करे। त्यथे। पुनात्येव" इति। पुरुषादीनां चिरकाले देहा यथा जीर्थित तथाऽग्नेः संवत्सरे प्राप्तां जरां निवार्यं नूतनशरीरं श्रोधियतुं संवत्सरादूर्ध्वमुपस्थानं । अग्निदेवतायाः पवसानदेवतायास सम्बन्धिन्य ऋच श्राग्रिपावमान्यः। यद्ययग्रिरेव श्रोधकला-त्यवमान: तथापि श्रोधकलोगाधेरन्यलमभिप्रेत्य निर्देशभेद:। विहितम्पस्थानं चतुर्वार्मनूच प्रश्नंसति "उपतिष्ठते योग एवासीष उपतिष्ठते दम एवासीष उपतिष्ठते याञ्जीवासीषोपति-छते। यथा पापीयां क्रेयस श्राइत्य नमखित तादृगेव तत्"इति। उपतिष्ठत इति यत् एव एव श्रस्ताग्नेचींगो यजमानेन सहा-न्याचानुग्राहकरूपः सन्धः। तथा दसो दाहादिखच-णापद्रविनवारणं। तथा धनादियाञ्चा। यथा लोको कश्चि-इरिद्रो धनिकाय किञ्चिदुपायनमानीय नमस्कारं करोति तादृगिद्म्पसानं। श्रयमिक प्रयमा धारि धार्लभिरिति योग उतः। आरे बाधख दुच्छ्नामिति अनिष्टनिवार्णं। त्रया ने। वर्धमा रिविमिति याज्ञा। मन्त्रं वाचेमाग्रय दृति उपायनं। चयाणां यजुषामर्थप्रसिद्धिं दर्शयति "श्रायुर्दा अमेऽखायुमें देहीत्या हायुदी होष वर्चीदा अमेऽसि वर्ची से दे चीत्या इ वर्चीदा होष तनूपा श्रग्नेऽमि तनुवं मे पाची-त्याच तनूपा होष" इति । तनुग्रव्हेन प्रजाः प्रश्ववद्यापनाचिता इत्यभिष्रत्य बाचष्टे ''श्रमे यन्मे तनुवा ऊनं तना श्रापृणे-त्या इ यसो प्रजाये पश्चामून तसा आपूरयेति वावैतद् । इ''

दति। चित्रावसुपद्खार्थे वाकातात्पर्यञ्च दर्भयति "चित्रा-वमें। खिला ते पारमधीये वाद राचिवें चित्रावसुरव्यकी वा एतसे पुरा बाह्मणा श्रमेषुर्युष्टिमेवावहन्थे" इति । नचनादि-रूपं चित्रमभिव्यक्ततया वसत्यस्थामिति राविश्चित्रावसुः अवृष्टिः "प्रभाताभावः । हेमन्तेता राचेदीर्घलेन प्रभातं न भवियत्येवेति कदाचित् ब्राह्मणा भीताः त्रतः पारमधीयेति प्रार्थनया प्रभातं सभते। प्रतमञ्ज्ञां प्रशंसति "द्रश्यानास्ता व्रतः हिमा दत्याह ग्रतायुः पुरुषः प्रतेन्द्रिय चायुथेवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति" इति। श्रख मन्त्रखेष्याने समिद्धाने च विनियोगदयं स्वकार उदाजहार "दन्धानास्वा प्रतः हिमा द्रत्युपस्थायेन्थानास्ता प्रतप्र हिमा श्रग्नेः समिदस्यभित्रस्ता मा पाहि सामस्य समिद्धि परसा मा पाहि यमस्य समिद्धि स्त्योर्भा पाचीति चतस्रः समिध एकैकिसिन्नाधाय" इति। तेचापखानाङ्गलप्रसावेन मन्त्रा खास्यात:। त्रथ तस्वैव सिम-दाधानाङ्गलं विधन्ते "एषा वै स्वर्मी कर्णकावस्थेतया इ सा वै देवा असराणार मनतर्रार्स्तुर हिना यदेनया समिधमाद-धाति वज्रमेवैत च्छतन्नीं यजमाना साहवाय प्रहर्ति सुत्या अच्छबद्वारं" इति। ज्वलनी खेरहमयी स्पूणा समी मा च कर्णकावती किंद्रवती श्रतएव व्यवन्तीत्वर्थः। ‡तत्समानेयसक्,

<sup>\*</sup> प्रभातान्त इति काः। प्रभातभाव इति तैः।

<sup>†</sup> परस्या म एधि इति का॰।

i तत्र वर्त्तमानेयस्त इति तै ।

ान्य पाः गुप इप

ाधाः

त्पः | |ग्न

स्य

एकेन प्रहारेण शतसङ्खाकान्यारयनाः ग्रूराः शततर्हाः, त्रसुराणां मध्ये तादृशान् एतयची देवा हिंसन्ति त्रनया समि-दाधानेन प्रतिष्ठीमेनासचं वर्ज कला वैरिणं इन्तुं प्रहरित। श्रक्कमद्भारं खस्य विनाभा यथा न भवति तथेत्यर्थः। सं लमग्न दलाईनाग्नेग्णकथनं खस्यापि तलार्थनायेलाइ "सं लमग्ने सर्यस वर्षमागया द्याहैतन्त्रममीदमहं स्याममिति वावैतदा ह" इति । दितीयार्धे सं सामायुषेति प्रार्थनिमिति दर्भयति "लमग्ने सर्यवर्चा त्रभीत्याहाशिषमेवैतामाश्रास्ते" इति।

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रयायज्ः संहिता भाये प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके सप्तमाऽन्वाकः॥ ० ॥

The facility of the country of the control of the country of the c

सम्पंश्यामि प्रजा ऋहमित्याह यावन्त एव यास्याः पश्वस्तानेवावं रुन्धेऽसास्थासी वी भक्षीयेत्याचासी होता महस्य मही वा भक्षीयत्याह मही होताः सहस्य सहो वा भक्षीयत्याह सहो ह्येता जर्जस्थोजें वा भक्षीयति॥१॥

आहोजी होता रेवतीरमध्वमित्याह पश्रवी वै रेवतीः पश्चनेवात्मन् रमयत इहैव स्तेता मार्पगाते-त्याह भ्रवा एवेना अनंपगाः कुर्त इष्टक्चिदा श्रुन्थे। द्रिशः पश्रुचिद्न्यः सर्हितासि विश्वकृपीरिति वत्सम्भिष्टशत्युपैवैन धत्ते पश्रुचितमेनं कुरुते प्र॥२॥

वा एषे।ऽस्माक्षाकाच्यवते य ऋाइवनीयमुपतिष्ठते
गाईपत्यमुपतिष्ठतेऽस्मिन्नेव खाके प्रतितिष्ठत्यथा गाईपत्यायैव निह्नंते गायनीभिरूपतिष्ठते तेना वै गायनी तेज एवात्मश्यत्तेऽथा यदेतं तृचमन्वाइ सन्तियौ
गाईपत्यं वा ऋनुं दिपादें। वीराः प्रजायन्ते य एवं
विद्वान दिपदाभिगाईपत्यमुपतिष्ठते॥ ॥

श्रास्यं वीरे। जायत जर्जा वंः पश्याम्यूर्जा मी पश्य-तेत्या हाश्रिषमेवैतामाश्रास्ते तत्सं वितुर्वरे ख्यमित्या ह प्रस्त्ये सोमानः स्वरंणमित्या ह सोमपीयमेवावं रूथे क्रणुहि ब्रह्मणस्पत इत्या ह ब्रह्मवर्चसमेवावं रूथे बदा चन स्तरीरसीत्या ह न स्तरीः राजिं वसति॥४॥

य एवं विद्वानिश्चमुपतिष्ठते परि त्वाग्ने पुरं व्यमि-त्याह परिधिमेवैतं परिद्धात्यस्तंन्द्रायात्रं ग्रहपत् द्रत्याह यथायजुरेवैतच्छतः हिमा द्रत्याह श्रतं त्वा हेमन्तानिश्चिषीयेति वावैतदीह पुचस्य नामं ग्रह्णा-त्यनादमेवैनं करोति तामाशिषमाशीसे तन्तेवे ज्यो-तिस्मतीमिति ब्र्याद्यस्य पचाऽजातः स्यानेजस्ब्येवास्य बह्मवर्चसी पुचा जायते तामाशिषमाश्रीसेऽमुक्षे ज्यो-तिषातीमिति ब्र्याचस्य पुना जातः स्यात्तेज स्वास्मिन् ब्रह्मवर्चसं द्धाति॥ ५॥

जर्ज वो भक्षीयति प्र गाईपत्यमुपतिष्ठते वसति ज्यातिषातीमेकान्नचि श्रम् ॥ ८॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पञ्चमप्रपा-ठके ऋष्टमाऽनुवाकः॥ 🕶 ॥

श्रधाष्ट्रमेऽनुवाके षष्टानुवाकीका मन्त्रा व्याख्यायन्ते। तत्र इडप्रजस इत्यनेन पदेन गवासादया विविचिता इत्यभिपे-त्याइ ''सम्बन्धासि प्रजा श्रहितित्याइ द्यावना एव ग्रास्थाः पणवस्तानेवावरु से" दति। श्रक्षो महः सह जर्जणब्दैर्गवाम्प-सचणं युक्तमित्याड "त्रभाषाची वे भचीयेत्याहासी होता महस्य महा वा भचीयेत्याच महा होताः सहस्य सहा वा भवीयेत्या ह यहा होता ऊर्ज खोजे वा भवीयेत्याहाजी होता:" इति। रेवतीप्रब्देन विवचितं चीरादिधनमासामसीति खुत्य-त्तिमभिप्रेत्य व्याचष्टे "रेवतीरमध्वमित्या इ प्रावे। वै रेवतीः पश्चनेवात्मन् रमयते" इति । त्रात्मन् खकीचग्रहे दत्यर्थः। स्रोत्यनेन भ्वजीवनं मापगातेत्यनेन यागविभागाभावः प्रत्य-र्थंत इत्याह "इहैव खेती मापगातत्याह भुवा एवेना अन-पगाः कुरुते'' इति । वत्यस्पर्धे विधन्ते "इष्टकचिद्रा अस्था-

मि स्य

**१**]

धा

त्पः

[FC पा ₹ ₹

ऽधिः पद्धचिदन्यः स्ट्रितासि विश्वह्पीरिति वसमिभस्य-खुपैवैनं धत्ते पग्रुचितमेनं कुरते" रति। रष्टकामुपधाय यथा कञ्चिदशिखोयते तथा पश्चमुपधायान्ये।ऽश्विखोयत दत्यु-छेचते। तथा सति वत्सस्पर्भेन पश्चमुपधायात्रिस्ति। भवति। गाईपत्थापस्थानं विधत्ते "प्र वा एषाऽसाम्रोकास्यवते य श्राइवनीयमुपतिष्ठते गाईपत्यमुपतिष्ठतेऽसिन्नेव सोने प्रति-तिष्ठत्यचे गाईपत्याचैव निक्कृते" दति। सुवर्गे लोक आ-इवनीय इति शुत्यन्तरात्। तदुपस्थानादेतक्रोकप्रश्रुतिः। सा च गाईपत्थापस्थानेन समाधीयते किञ्चा इवनीय एव तात्प-र्थीपितगाईपत्यमुपतिष्ठमानः खप्रतिष्ठासिद्यार्थं केवसं तमप-लपति। उप लाग्न द्वादाखिस ऋची विधने "गायचीभि-रपतिष्ठते तेजो वै गायची तेज एवात्मन्धत्ते हेच-मनाइ यनत्यै" दति। प्रजापतिमुखाद्याना सहात्पन्नना-द्राययाक्षेत्रस्तं। त्यानुवचनमविच्छेदार्थे। अग्रे लंग दत्या-चासिस्रो दिपदा विधत्ते "गाईपत्यं वा अनु दिपादे। बीराः प्रजायन्ते य एवं विद्वान् दिपदाभिगीईपत्यमुपतिष्ठत आस वीरो जायते" इति। पम्यतेति खोडाभीर्थलं दर्भयति ''ऊर्जा वः पर्याम्यूर्जा मा पर्यत दत्या द्वाशिषमेवैतामा शास्त्रे' इति। सविवसीमत्रह्मणब्दानामसिप्रायमार "तत्सवितुर्वरे-खिमित्या इ प्रस्ते मामान इस्पिमित्या इसेमपी धमेवाव-रुखे कणुचि ब्रह्मणसात इत्याच ब्रह्मवर्चसमेवावरुखें'' इति। खरीनांसीति निषेधस्याभिप्रायमाद "कदाचन स्वरीरसीत्याद

न सारी राचिं वमति च एवं विदानग्रिमुपतिष्ठते" इति। अन्यकारयुका रात्रिश्चारविश्वकादिबाधयुक्ततया सरीरिख-चते। विदान् उपस्थाता तादृशीं राचिं नाधिवसति। किन्तु सुखकरीमित्यर्थः। परिधीमहोति लिङ्गानान्त एवाग्नेरस्कन्द-नार्थः परिधिरित्याइ "परि लाग्ने पुरं वयमित्याइ परिधि-मेवैतं परिद्धात्यस्कन्दाय" इति। मन्त्रस्य स्पष्टार्थतां दर्भयति "त्रग्ने ग्रहपत इत्याह यथायजुरेवैतत्" इति। हिमग्रब्दे। हेमनवाचीत्याइ "प्रतः हिमा दत्याह प्रतं ला हेमनानि-न्धिषीयेति वावैतदाइ" इति। तन्तवे श्रमुशा दत्यच नाम-यइणं विधन्ते "पुत्रख नाम रुद्धात्मन्नाद मेवैनं करोति" दति। एनं पुत्रं। श्रनुत्यन्नपुत्रविषयस्त्रनुश्रब्दः उत्पन्नपुत्रविषयोऽदः-यब्द इति व्यवस्यां दर्भयति "तामाशिषमाशासे तन्तवे ज्यो-तियतोमिति त्रूयाद्यस पुत्राऽजातः स्वान्तेजस्येवास्य ब्रह्मवर्चभी पुचा जायते तामाणिषमाणासेऽमुक्षे च्यातिशतीमिति ब्रया-चस पुत्री जातः स्थानेज एवासिन ब्रह्मवर्षमं दधाति" इति।

श्रय मीमांसा। हतीयाध्यायख हतीयपादे चिन्तितं।
"एन्द्रोपखोयतां विक्तितिन्द्राग्योर्विक न्यनं।
समुचया वात प्रक्र एकीऽग्निः कोवन्नीऽथवा॥
विकन्यः श्रुतिनिङ्गाभ्यां गुणावृत्त्या समुचयः।
श्रुतिः वैप्रक्रानुसारेति प्रक्र एकोऽग्निस्तिः॥

<sup>\*</sup> सन्वानुवादेति इति ते।

प्रतिक्ता श्रुतिः प्रीम्रा लिङ्गं श्रुत्यनुमापनं। नैराकाङ्ग्रात्मके वाधे श्रुत्याग्री केवले स्थितिः" दित ॥ ऐन्द्रा गाईपत्यमुपतिष्ठत इति श्रूयते। कदाचन सारी-रिं नेन्द्र सञ्चिस दाग्रुष दत्यसा चगेन्द्री। तनेन्द्रस्य प्रका-भना। भा इन्द्र लं कदाचिदपि घातको न भविष। किन्वा-इतिंदत्तवते यजमानाय प्रीयस दत्यर्थः। तत्रेन्द्रप्रकाशन-सामर्थेक्पासिङ्गानान्त्रसः दन्द्रविषयक क्रियासाधनतं गम्यते। यद्यमें मन्त्र दुन्द्रप्रधानकित्रयायाः साधनं न भवेत् तदानी-भनेन मन्त्रेण इन्द्रप्रकाशनं यथं स्थात्। तसादेतनान्त्रकरणक-कियां प्रति इन्द्रः प्रधानमित्येतादृ भवुद्धुत्पादनं विङ्गविनि-योगः। का सा कियेति विशेषिजिज्ञासायां ऐन्द्रोपितष्ठत इत्यनेन श्रविरुद्धपद्दयरूपेण वाक्येनापस्थानक्रियायां पर्य-वसानं क्रियते। तथा सति ऐन्द्रमन्त्रेणेन्द्रमुपतिष्ठत द्रत्ययमर्थः पर्यवस्थित। तथा गाईपत्यमित्यनया दितीयानापद रूपया श्रुत्या गार्रपत्यस्य प्राधान्यं गस्यते । तच गुणभ्रतां यत्कि चित्-करणिकयामन्तरेण न सम्भवति। ततस्तादृशीं काञ्चित् कियां प्रति गार्चपत्यः प्रधानमित्येतादृश्रबुद्धात्पादनं श्रुतिविनि-चागः। ऐन्द्रोपितष्ठत दति पददयेन मन्त्रविशेषित्रयाविशे-षयो: पर्धवसानं भवति। तथा सत्यैन्द्रेण मन्त्रेण गाईप-त्यमुपतिष्ठत इत्यर्थे। भवति । तदेवं श्रुति बिङ्गयोर्विरोधे यति प्रमाणलाविशेषात् त्रीच्यिववदिकस्य दत्येकः पूर्वपचः। दन्द्रगाईपत्ययोः प्रधानवाविशेषात् उपस्थानस च गुणवात्

प्रतिप्रधानं गुणा हित्ति रिति न्यायेन उपस्थाना हत्त्या श्रुतिसि-क्रयोः समुख्य रति दितीयः पूर्वपचः। श्रुतिर्विनियुच्चाना वस्तुसामर्थमन् छरीव विनियुद्धे । श्रन्थथा विज्ञना सिञ्चेदा-रिणा दहेदित्यपि विनियुच्येत। ततः उपजीव्यलेन लिङ्गस्य प्रवस्तात् इन्द्र एव मन्त्रेण उपस्त्रेय इति हतीयः पूर्वपचः। ऐन्द्रमन्त्रस्य गाईपत्ये मुख्यदत्या प्रक्रमावेऽपि गाणवत्या शक्तिरस्तीति निवेशन दत्यसिन्दाहरणे पूर्वमेव प्रदर्शितं। तथा सति सामर्थ्याभावकतप्रतिबन्धाभावान्त्रिविद्वा श्रुतिः श्रीद्रं विनियुङ्को। लिङ्गन् विसम्बते। मन्त्रपदान्यादी खाभिधेय-मधे प्रतिपादयन्ति। तत ऊर्द्धं मन्त्रस्य सामर्थं निरूषते। पश्चात्सामर्थ्यवमात् साधनलवाचिनी प्राधान्यवाचिनी च श्रुतिः क रूयते। सा च श्रुतिर्मन्त्रेण इन्द्रमुपतिष्ठत इति विनियुङ्क्ते। तथा पति प्रत्यचत्रुत्या खाभिधेयप्रतिपादनविनियोगयोर्मध्य-वर्तिना सामर्थनिरूपणश्रुतिक व्यनयापारी न स्त दति प्राव-खात्तया लिङ्गं वाध्यते। न च प्रत्यचत्रुतिविनियागवेलायां चलवाताकलेन चप्राप्तिक्षं कथं बाध्यत इति मञ्जनीयं। भवि-यात्राप्तिप्रतिवन्धसीवाच वाधवात्। श्रुत्या विनियुक्तस्य मन्त्रस्य पुनर्विनियागाकाङ्कानुदयादिनियाजकं चिङ्गं कथं प्राप्यति। तसाद्वाईपत्थापसाने मन्त्रः प्रत्यचत्रुत्या विनियुच्यते।

दति माधवीये वेदार्थप्रकाशे छण्णयजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके श्रष्टमाऽनुवाकः ॥ \*॥ श्रिष्ठां जुहाति यदेव किन्न यनमानस्य स्वं तस्यैव तद्रेतः सिन्नित प्रजनेने प्रजनेनः हि वा श्रिप्रशिषधीरन्तंगता दहति तास्ततो भूयंसी प्रजी-यन्ते यसायं जुहोति रेतं एव तिसन्निति प्रैव प्रात-स्तनेन जनयति तद्रेतः सिक्तं न त्वद्राविकतं प्रजीयते यावन्त्रो व रेतसः सिक्तस्य ॥ १॥

त्वष्टां रूपाणि विकरोति तावुच्छो वै तत्प्रजायत एप वै दैव्युस्वष्टा ये। यजते बृद्धीभिरूपतिष्ठते रेतंस एव सिक्तस्य बृद्ध्यो रूपाणि विकरोति स प्रैव जायते श्वश्वो भूयान् भवति य एवं विद्वान्ध्रिम्पतिष्ठतेऽहंदें-वानामासोद्राचिरसुराणां तेऽसुरा यहेवानां विक्तं वेद्यमासीक्तेनं सह॥ २॥

राचिं प्राविश्वन् ते देवा होना श्रमन्यन्त तेऽपश्य-नाग्नेयी राचिराग्नेयाः प्रश्वं इममेवाग्निश्क्लंवाम् स नंः स्तुतः पृश्वन् पुनर्दास्यतीति तेऽग्निमंस्तुवन्तस रेभ्यः स्तुता राचिया अध्यहर्मि पृश्वविरार्जने देवाः प्-श्वविच्वा कामारं अकुर्वत् य एवं विद्यानग्निमंपतिष्ठते पश्चमान् भवति॥ ३॥

श्रादित्यो वा श्रसाक्षीकाद्मुं के विमेत्से उमुं के वि

गृत्वा पुनिर्मि लोकम्भ्यध्यायत्म इमं लोकमागत्यं मृत्योरं विभेक्नृत्युसंयुत इव ह्ययं लोकः सेऽमन्यतेम-मेवाभिश्स्तवानि स मा स्तृतः सुवर्गं लोकं गमियध्य-तीति सेऽभिमस्तौत्म एनश्स्तुतः सुवर्गं लोकमगम-यद्यः ॥ ४॥

ग्वं विद्वानिश्च मृपितष्ठते सुवर्गमेव लोकमेति सर्वमायुरेत्यभि वा ग्षेऽभी आरे। इति य ग्नावुप-तिष्ठते यथा खलु वे श्रेयानभ्यारूढः कामधेते तथा करोति नक्तमुपितष्ठते न प्रातः सः हि नक्तं वतानि मृज्यन्ते सह श्रेयाः य पापीयाः यासाते ज्योतिर्वा आभिक्तमो राचिर्यत्॥ ५॥

नक्तं मुप्तिष्ठं ने ज्यातिष्वै तमंस्तरत्युप्रस्थे याऽद्यी इ-ने प्रस्थे या इ द्रष्टी हुर्म नुष्या येन्न वै \* योऽद्ये र हरा हत्या-ष्ये नं याचिति स इन्न तमुपार्च्छत्य य की देवान देर ह-र्याचिष्यतीति तसाने । प्रस्थे योऽयो खल्का हरा शिषे वै कं यर्जमाने। यजत इत्येषा खलु वै ॥ हा

आहितामेराशीर्यद्मिम्पतिष्ठते तस्मादुप्खेयः प्रजापतिः प्रश्ननंसजत ते सृष्टा श्रेहोराचे प्राविशन्

<sup>\*</sup> मनुष्याय। इत्। नु। वै। इति पदपाठः।

सिक्तस्य सह भवित् यो यत् खलु वै पृशुभिस्त्रयों-दश च ॥ १ ॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे पञ्चमप्रपा-ठके नवमाऽनुवाकः॥ \*॥

नवमेऽनुवाके पूर्वीकोपस्थानस्थाग्निश्चान्ता प्रदर्श्यते।
तच तावदग्निश्चां विधन्ते "श्राग्निश्चां जुशित यदेव किश्च
यजमानस्थ स्वं तस्थैव तत्" दति। वाक्यान्तरविश्चितेन पयोदिधयवाग्वादिद्रव्येणाग्निश्चाननामकं शिमं सुर्यात्। यजमानस्य चीरप्रस्तिकं यत् स्वमग्नी इतं न तदिनस्थिति। किन्तु
तस्थैव यजमानस्य तत् स्वं स्वताविष्ठिते। तदवस्थानं दृष्टान्तेने।पपादयित "रेतः सिञ्चति प्रजनने प्रजननः शिवा श्राग्नः"
दिति। यथा प्रजीत्यादके योनी सिकं रेते। वित्रिते तथा श्रग्नेः
प्रजननस्थलात् तस्मिन् इतमविष्ठते। ननु विक्रिममीधं

प्राप्तानां द्रवाणां दाइ: प्रत्यचेणोपनभ्यत द्रत्याश्रङ्खाइ ''ऋषोषधीर न्तगता द्इति तास्तते। स्यमी प्रजायन्ते'' दति। यद्यपि घर्मकाले दावाग्निः खममोपं प्राप्ता श्रीवधीर्द्रहित तथापि दग्धा श्रीषधयः दृष्टिकाले भूयस्यः प्रजायन्ते। त-स्मात् प्रजननोऽग्निः। कालदयं विधन्ते "यत्सायं ज्होति रेत एव तत्सिञ्चति प्रैव प्रातस्तनेन जनचित तत्" इति। प्रात:-कालोनहामेनात्पादनं। विहितसाग्निहाचसाङ्गम्पसानं वि-धत्ते "रेतः सिकां न लद्राविकतं प्रजायते यावच्छी वै रेतसः सिकस्य लष्टा रूपाणि विकरोति तावच्छो वै तत्प्रजायत एष वै दैव्यस्त्रष्टा या यजते बङ्घीभिरूपतिष्ठते रेतम एव मिकस्य बक्कभो रूपाणि विकरोति" इति। खोको योनी सिकां रेता विश्वकर्माणा यदि न विक्रियेत तदा नैव प्रजात्मित्सि। स च लष्टा यावन्ति रूपाणुद्धिय रेती विविधं करोति ताव-न्युत्पद्यन्ते। श्रवापि यजमाने। देवैरनुग्रहीतस्बद्या तता विविधक्षकर्णाय बङ्घीभिर्पतिष्ठते। श्रयमुपस्थानकर्मविधिः। तदनुवादेन षड्जिस्पतिष्ठत दत्यादिमन्त्रविधिः। उपखानं प्रश्नं-स्ति "स प्रैव जायते अयो स्यान् भवति य एवं विदान-ग्रिमुपतिष्ठते'' इति । उपखाता प्रजामुत्याच प्रतिदिनमुत्त-रोत्तरं धनादिभिर्वर्धते। प्रकारान्तरेण प्रशंसति ''ऋहर्देवा-नामासीद्राचिरसुराणां तेऽसुरा यहेवानां वित्तं वेद्यमासी-त्तेन सहः रान्तिं प्राविशन् ते देवा चीना अमन्यन्त तेऽपन्ध-नाग्नेयो वै राविराग्नेयाः पश्वव द्रममेवाग्निश्चवाम स नः स्तः पशून् पुनरीस्तीति तेऽग्रिमस्तवन्तः एभाः स्तो रानिया श्रथहरिभ पश्विरार्जत् ते देवाः पश्वित्वा कामा श्रश्च अर्जनत य एवं विदानग्रिमुपतिष्ठते पश्चमान् भवति" दति। वित्तं पूर्वलक्षं परहरूपं धनं वेद्यमितः परं लक्षुं याग्यं तद्भयं देव-द्रवं अपहत्य तेन सह असुरा राचिं प्राविशन् अन्धकारे कापि गताः। ततः पशुचीना वयमिति खिद्यन्ते देवाः। ते राची उपायमपश्चन् राचावग्नेः प्रकाशाधिकादर्शनाद्राचि-राग्नेथी त्रग्नेः पद्भुखामिलात्पश्चवाऽयाग्नेयाः। स्तृतः साऽग्नि-रेभी देवाधे रावेरधाइत्य ऋहरभिलच्च तान् पण्निरा-र्जत् निरगसयत् कामान् भागान्। पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंसति "श्रादि हो। वा श्रसा हो काद मुं लोक मैत्हो उमुं लोकं गला पुनिसं लोकमभाधायस इमं लोकमागता मत्योर-विभेगाल् मंयुत दव ह्ययं लेकः मेाऽमन्यतेममेवाग्निष्ट् स्तवानि म मा खुतः सुवर्गे लोकं गमचिख्यतीति माऽग्निमसीत्स एनः स्तः सुवभ लोकमगमयद्य एवं विदानग्रिमुपतिष्ठते सुवर्ग-मेव लोकमेति सर्वमायुरेति" इति। पुनः प्रकारान्तरेण प्रशंगति "श्रमि वा एषे। आरोइति य एनावुपतिष्ठते चया खल वै श्रेयानभारूढः कामयते तथा कराति" इति। एनावाहवनीयगार्हपत्था य उपितवत एषाऽम्री उभावभा-रोहित खबशी करोति। यथा कश्चित् पूर्वमधमः सन्नवं कामयते ऋइं विद्यादिना श्रेष्ठ उत्तमं पदमभ्याक्ढी भवि-खामीति तथाऽयं यजमान उपखानेन खस्थानमं पदं करी-

ति। तस्माद्पस्थानं प्रश्नसमित्यर्थः। श्रव केचित्रातरिश्वनी-पस्थेय इत्याद्धः। त्रन्ये तु न कदाचिद्युपस्थेय इति। मिद्धान्तसु सर्वदाणुपस्थेय दति। तत्र प्रथमं पूर्वपत्तं दर्श-यति "नक्तमुपतिष्ठते न प्रातः सः हि नकं व्रतानि सञ्चनो सह श्रेया एस पापीया श्र्यासाते ज्योतिर्वा श्रश्चिस्तमे। राचि-र्यवनम्पतिष्ठते ज्यातिषव तमसर्ति" दति। राची वता-न्यन्ष्ठेयानि कर्माणि संस्त्रयन्ते सङ्गीर्णानि भवन्ति। श्रन्थ-कारे केन कथमनुष्टितिमिति न ज्ञायते। यथाशास्त्रमन्-ष्ठिता व्रतिविशेषः श्रेयान् तदिपरीतः पापीयान् उभी महैव तिष्ठतः। तचाग्रावृपस्थिते मत्यग्निमा जोतिषा राचिप्रयुक्तं तमोदोषं तरित । तस्रावकमुपस्येयः । ऋहिन तु तमोदो-षाभावान्नोपस्थेय इत्येकः पूर्वपचः । दितीयं पूर्वपचं विचार-पुरः परं दर्भयति "उपखेयोऽमीरने पिखेया र दत्या कर्मनुष्या-येन्नै योऽहरहराह्यायैनं याचित स रन्नै तमुपार्च्यय को देवान इर इर्थाचिखतीति तसान्नापस्येय" इति। अति-र्विचारार्था। लेको मनुष्यायैव तावत् राज्ञे यः कोऽपि दरिद्रो यत्किञ्चित् जम्बीरफलादिकमुपायनमाइत्य ततः प्रतिदिनमेनं राजानं प्रति बक्कचेचधनादिकं यदि याचित तदा स याचकः तं राजानं पोडयत्येव तथा मित की नाम महाप्रभावान् देवान् प्रतिदिनं याचितुमहीत। याज्ञारूपं चेदमुपखानं। त्रायुरी त्रग्नेऽखायुर्मे देहीत्यादिमन्त्रेषु (सं॰ १ का । । प्र । । प्र । । तस्रतीतेः । तस्राद्श्वः वदाचिद्पि ने । प-

खेब इति दितीयः पूर्वपत्तः। सिद्धान्तं दर्भयति "श्रथे। खलाड-राशिषे वै कं यजमाना यजत दत्येषा खलुवा श्राहिताग्नेरा-भीर्यद्शिमुपतिष्ठते तसादुपस्थेयः" इति । अधाभव्दः पूर्वपच-व्यावृत्त्वर्थः । त्राधिषे वै खापेचितं सर्वमाशासितुमेव कं प्रजा-पतिसदृशं सर्वदेवात्मकमी ग्रंति यजमानी यजत इत्यभिज्ञा श्राद्धः। लोकेऽपि राज्ञश्चित्तवित्राय श्रकाण्डे देही-ल्युको सल्युपरे। धा भवति। यदा तु प्रशंसया विनादेन वा परितेषमुत्याच याचते तदानीमुत्साइयुक्ती याचितादयत्य-न्तमधिकमेव ददाति। तददाहिताग्रेर्मन्त्रेरपस्थानमेव याज्ञा। या च बङ्गविधप्रशंसापूर्वकलात् नापराधाय भवति किन्व-त्यन्तपरिताषाचैव। तस्नात्मायं प्रातस स्विम्पस्वेय एव। चिमिर्पसानं प्रशंसति "प्रजापतिः पश्नस्जत ते स्ट्रा श्रहोराचे प्राविशन् तान् छन्दोभिरचविन्द सक्तन्दोभिरूप-तिष्ठते खमेव तदन्त्रिक्कति" इति। श्रहीराचदेवताभ्यामन्त-र्धापिताः पत्रवः छन्दे।युक्तमन्त्रैरन्विष्टाः सन्ता स्थाः। तस्रात् कन्दोभिरपसानं विनष्टसानेषणाय भवति। उपसानस प्रतिदिनकर्तवामुन्नयति "न तत्र जाम्यस्तीत्या इर्थे। इर्इस्-पतिष्ठत दति'' दति। उपस्थातुर्भीष्टप्रार्थनासङ्गावाद्पस्थेय-सुतिसङ्गावाच तचे।पस्थाने कस्थापि जाम्यालसं नास्तोति। उपखानवेलायामीयत्तिर्श्वीनमुखलं विधन्ते "या वा श्रीमं प्रत्यङ्ङुपतिष्ठते प्रत्येनमाषित यः पराङ् विव्यङ् प्रजया पश्चिमिरेति कवातिर्येङ्किवापितक्षेत नैनं प्रत्योषित न विष्यङ

4 | 1

प्रजया पश्चिमिरेति" इति । प्रत्यङ् समुखः । तथा सित श्रिवि रेनं यजमानं प्रत्योषित प्रातिकूक्षेन दहित । पराङ्मुखः तथा सित यजमानः प्रजया पश्चिम् विस्वद्वेति वियुक्ते। भवति । कवातिर्यक्तिव ईषित्तर्योन दव इति ।

दित माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋषायजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे पञ्चमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः॥ \*॥

मम् नामं प्रथमं जातवेदः पिता माता च दधतुर्यद्ये। तत्त्वं विष्टृष्ट् पुन्रा मदौतास्तवाहं नामं विभराण्यमे। मम् नाम् तवं च जातवेदे। वासंसी दव विवसाना ये चरावः। आयुंषे त्वं जीवसे वयं यथायथं विपरिद्धावहै पुनस्ते। नमोऽमयेऽप्रति-विद्वाय नमोऽनाष्ट्राय नमः सम्बाजे। अषाढः॥१॥

श्रमिर्श्वहं या विश्वजित्सहं न्यः श्रेष्ठां गन्धवः। त्व-त्यितारा श्रमे देवास्वामाहृतयस्विद्यं वाचनाः। सं मामायुषा सं गापत्येन सृष्टिते मा धाः। श्रयम्प्रिः श्रेष्ठतमाऽयं भगवत्तमाऽयः सहस्रसातमः। श्रमा श्रेस्त सुवीर्थं। मना ज्योतिर्जुपतामाज्यं विकिन्नं यज्ञः सिममं दंधातु। या दृष्टा उषसे। निमुचेश्व ताः सन्दंधामि इविषा घृतेनं। पर्यस्वतीराष्ध्रयः॥ २॥

पर्यस्वद्वीरुधां पर्यः। अपां पर्यसो यत्पयस्तेन मामिन्द्र सःस्टंज। अभे व्रतपते वृतं चिरिष्यामि तच्छंक्षेयं तन्भे राध्यतां। अभिः होतारमिह तः हुवे देवान् य्वियानिह यान् ह्वामहे। आयंन्तु देवाः
सुमन्स्यमाना वियन्तुं देवा ह्विषां मे अस्य। कस्वा
युनिक्त स त्वा युनक्तु। यानि घुमें कृपालान्युपचिव्यन्ति॥ ३॥

वेधसः। पूष्णस्तान्यपि वृत इंन्द्रवायू विमुंच्चतां।

श्रभिन्नो धर्मे। जोरद्रानुर्यत् श्रात्तस्तर्गन् पुनः।

इभो। वेदिः परिधयंश्र सर्वे यज्ञस्यायुरनुसच्चरित्त।

चयस्त्रिःश्रप्तन्तेवो ये वितित्वरे य इमं यज्ञः स्वध्या

ददेनो तेषां छिन्नं प्रत्येतद्दंधाम् स्वाद्धा धर्मा देवाः

श्रष्येतु॥ ४॥

अषाढ ओषंधय उपचिन्वन्ति पर्चचतारिःशच॥॥१०॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे पञ्चमप्रपा-ठको दशमोऽनुवाकः ॥ \* ॥

दममानुवाकस्य पूर्वभागे प्रवत्यता यजमानस्य त्रम्यप-स्थानमन्ताः। उत्तरभागे केचिइर्प्रपूर्णमामाङ्गमन्त्रासधी-यन्ते। कन्यः "प्रवस्थमेखका हाग्नीनत्समाधे हि। ज्वलत उप-तिष्ठत दत्युपक्रम्थातः। पग्रुको ग्रन्स पाहि तान् मे गोपाया-स्माकं पुनरागमादित्या इवनीयं सम नाम प्रथमं जातवेद इति च" इति। तच पश्रु निखादिमन्त्राः शाखान्तरगताः। मन्त्रान्तरपाठसु "सम नाम प्रथमं जातवेदः पिता माता च दधतुर्यद्ये। तत्वं विस्वहि पुनरा मदैतास्तवाहं नाम वि-भराखामें" इति। ब्राह्मणस्य नामदयं विद्यते देवदत्तयज्ञ-दत्तादिकमेकं। उपाधायदीचितादिकमपरं। श्रतएव श्रूयते "तसाद्विनामा बाह्यणाऽर्धुक" इति । तनाथापनादेक्द्धं प्रव-त्तताद्पाधायादिकं चरमं। श्रये जन्मकाले मातापिलभ्यां क्वतं देवदत्तादिकं प्रथमं। हे जातवेदः सम यताथमं नाम तत्त्वं धारव कियन्तं कालं, पुनरा सदैताः त्रा सदीयपुनरा-गमनात् ऋहमपि तव नाम धार्याणि। लमन वैक छं इरन् मदीयं कार्यं कुरु। तनामधारिणा सम गन्तव्यदेशे वैक ख-मेव न समावतीत्यर्थः। कन्यः "त्रभ्येत्या हाम्रोन्त्समाधेहीति। ज्वलत जपतिष्ठते द्रत्युपन्नम्योत्तां। सम नाम तव च जातवेद इति चतस्थिराइवनीयं' दित । तच प्रथमा "सम नाम तव च जातवेदी वाससी इव विवसानी ये चरावः। श्रायुषे लं जीवसे वयं यथायथं विपरिद्धावहै पुनस्ते'' इति। हे जातवेदः मम देवदत्तादि नाम तव च वज्ञादि नामेखेवं चे

नामनी विपरिवृत्य ऋन्योन्यं वाससी विपर्ययेण वमानाविवे-दानोमावां चरावः। इत ऊद्धं ते नामनी लं चारं च पुनर्पि यथायथं लदीयं वज्ञादि नाम तवैव, मदीयं च देवदत्तादि नाम समैव यथा भवति तथा विपरिष्ठत्य परिद्धावहै। एवं स्ति श्राप्रभिष्टद्भिधनादिसम्बन्धा प्रशस्त्रीवनं भवति। श्रथ दितीया "नमाऽस्येऽप्रतिविद्धाय नमाऽनाध्ष्टाय नमः ममा-जे। त्रवाढ त्रयिक इदया वियुजित्स इन्यः श्रेष्ठा गन्धर्वः "इति। श्रप्रतिविद्धाय केनिचदताजिताय, श्रनाष्ट्रहाय केनायितर-क्काताय, समाजे संहतदीप्तये। श्रषाढः शनूणां सेढिमशकाः, वृहद्या: श्रपरिमितान्तः, विश्वजित् सर्वस्य जेता, सहन्यः स्वयं यहिष्णुः, श्रेष्ठा गन्धर्वः सङ्गीतादिकनाविद्यास्तिनुगनः। श्रथ हतीया "लित्पतारी अग्ने देवाखामा इतयखदिवाचनाः। चं सामायुषा मं गापहोन सुहिते सा धाः" इति। लमेव पिता पालको खेषां देवानां ते लित्यतारः। लां प्राप्ता आ-इतया येषां देवानां ते लामाइतयः। लिय इताः महो। देवां सार्पयन्तीत्यर्थः । लमेव विशेषेण वाचः प्रख्यापयिता येषां ते लिदवाचनाः। हे त्रमे मां दीर्घायुषा संधाः संयोजय। गापलेन गवां खामिलेन संवाज्य। सुहिते सुष्टु हिते पुरवार्षे मा धाः मां खापय। श्रथ चतुर्थी "श्रयमग्निः श्रेष्टतमाऽयं अन-वत्तमे। उयश सहस्रसातमः। श्रसा श्रस सुवीयें 'द्ति। प्रश्रस्थानां मध्ये त्रतिश्रयेन प्रश्रसः श्रेष्ठः। पुनर्पि तादृशानां श्रेष्ठानां सध्ये श्वतिष्रयेन श्रेष्ठः श्रेष्ठतमः। भगवच्छव्दः पाराणिकेर्याखातः,

ज्ञानवैराययोश्चेव षषां अग इतीरणा"॥ इति। उत्पत्तिं प्रखयञ्चीय भूतानामागतिं गति। वेनि विद्यामविद्यां च स वाच्या भगवानिति"॥ त्रतिश्रयेन भगवान् अगवत्तमः। सइस्तमञ्जानस्य धनस्य छे सनितारी दातारसेभे। ऽप्यतिभयेन दाता सहस्रमातमः। तादृशस्त्राग्ने: प्रभादादसी यजमानाय महां श्रीभनं वीर्ध सामर्थ्यससु। कलाः "नवमीं चेदति प्रवसेत्मित्री जनान् या-तयति प्रजानित्रिति मैद्योपस्याय मनो ज्यातिर्ज्यतामित्या-इति जुड्डचात्' दति। निर्गमितिधिमारभ्य नवसीं तिथि-मतिक्रम्य प्रवासे सत्येतद्वगनायं। तत्र मित्रा जनानिति मन्त्रीऽन्यवासातः। मन्त्रान्तर्पाठसु "मना ज्योतिर्ज्वतामाज्यं विचित्रं यज्ञ सिमं द्धातु।। या दृष्टा उपमा निम्नुचस ताः सन्द्धामि इविषा घृतेन" इति। पूर्वार्धसु अमिर्भ्रषे-त्यनुवाको (सं०१का०।५प्र०।३४०) व्याख्यातः। या उषसः प्रात:का खोप बचिता श्राइतयः याश्र निमुत्ते।ऽसमयका लोप-जिचता श्राइतयः दष्टा इतरैर्यजमानैरन्षिताः मया लन्त-रिताः ताः सर्वा आक्रतीः अनेन घृतेन इविषा सन्द्धामि अविच्छिनाः करोमि। अग्युपखानमन्त्रादिविषयः पूर्वभागो गतः। श्रथ दार्शिकयाजमानमन्त्रादिविषय उत्तरार्धभाग उच्चते। कल्पः "पमखतीरेषधय दत्यप श्राचामत्युपसृत्रति

"ऐयर्थस ममगस विर्यस यशामः त्रियः।

<sup>\*</sup> धर्मख इति काः।

वा" दति। पाठस्त "पयस्तिरिषधयः पयस्तदीर्धा पयः। ऋपां पयमा यत्पयस्तेन मामिन्द्र स्ट्रज" दति। सारवाची पय:-शब्दः। श्रोषधयः पयखत्यः। वीरुधां चतानां सम्बन्धि यत्पये। निर्गतं चीरं तदपि पयखत् सार्वत्। ऋपां मध्ये यत्सारं यच पयसा गवादेः चीरस्य पयः सारं तेन सारेण सर्वेण हे दुन्द्र मां मंस्रज संयोजय। कन्यः "द्चिणेनाइवनीयमव-खाय वतमुपैयनत्ममुद्रं मनमा धायति ऋग्ने वतपते वतं चरिष्यामि इति ब्राह्मण" इति। मन्त्रप्रेषसु "तच्छकेयं तको राध्यतां" दति। तद्भतमनुष्ठातुं भन्तो भ्रयामं। मदीयं तद्भतं सस्द्धं भवतु । कल्यः "श्रिग्नः होतारिम ह तः इते इति इविर्निष्यमाणमभिमन्त्रयते इविर्निर्वपणं वा पाच-मभिस्यत्वभिमन्त्रयते'' इति। मन्त्रपेषसु "देवान् यज्ञिया-निह यान् हवामहे। श्रायन्तु देवाः समनसमाना वियन्तु देवा इविषे में ऋख" इति। इइ कर्मणि देवानामाज्ञातारं तमग्रिमहमाज्ञयामि। इह कर्मणि यान् देवानुहिम्स जुक्रम-स्तानिप यज्ञियान् देवान् आक्रयामि। आक्रताश्च ते देवाः सीमनसं प्राप्ता त्रागच्छन्। त्रागत्य च मे त्रस इतिषः मदीयमिदं इतिः वियन्तु भचयन्तु। कन्यः "त्रथ यज्ञं युनिक कस्बा युनिक स ला युनिक "दित। सर्वे विद्यारमनुवीचते इति। हे यज्ञ कः प्रजापितः सर्वेच लां युनिक योग्यं करे।ति तस्राद त्रापि स एव लां युनतु । कल्पः "उसी कपाल विमाचनं जपतः" दति। जभावध्यर्थ्यजमानै। मन्त्रपाठसु "यानि

घर्म कपालान्यपिचलिन वेधमः। पूष्णकान्यपि वत इन्द्रवायू विस्चतां" इति। अयं मन्ते। प्रध्यं काण्डे आचातवात् प्रथमप्रपाठके (सं०१का०।१प्र०।७८०) व्याखातः। वेधसा ब्रह्मसानाः पूषाः पाषकाः ऋतिजा यानि कपालानि वक्री उपखापयन्ति तानि मर्वाण्यपि वते समाप्ते सति दन्द्रवाय विम्ञतां। ऋष प्रायश्चित्तं। कन्यः "यदि कपालं भिद्येत गायचा वा गताचरया सन्दधासीति तसन्धाय उपरि गाईपत्ये धार्यमाणमभिज् इयात् मना ज्यातिर्ज्यतां दति। अधैनमपाऽभव हरेत् अभिन्ना घर्मा जीरदानुः" दति। मन्त्रशेषम् "यत श्रान्तस्तरगन् पुनः । इश्रो वेदिः परिधयश्र सर्वे यज्ञसायुरन्मञ्चरन्तः दति। घर्मी दीप्तः सन्तप्ताऽयं कपालविशेषः खयं भिन्नलेन प्रतीयमाने। (प मन्त्रमामर्था-दभिन्न एव भिन्नलदेशिं नावहति। यस्तादयं जीरदानुः। जीरं जीवनं प्रोडाशदारेण यज्ञस्य ददातीति जीरदानुः। चा ह्यन्यं जीवयति स कयं खयं भिन्ना भवेत्। अभिन्नने तदाकारः कुता न भातीत्याशङ्खान्तरम् चते। यता यसा-बृद्रूपात्कारणादात्त उत्पन्नः पुनकत्कारणं ऋगन् प्राप्नोत्। श्रतः कारणस्पम्हदाकार एवं प्रतीयते। न तु कार्याकारः। तदप्रतीतलादपि दभादयः खखाकारेण प्रतीयमाना यज्ञ-प्रष्याय्रन्कत्य सञ्चर्मा । कत्यः "त्रयान्यतः स्कृत्य कपाले-व्यपि स्जेत् चयस्ति श्यन्तन्तवः" इति । मन्त्रभेषस्त "ये वित-बिरे य दसं यज्ञ ए खध्या ददनते तेवां किलं प्रत्येतद्धामि खाहा घमें। देवा श्रष्येत श्रष्येत । चतुर्धकाण्डे प्रजापित मंनमान्धे। उच्छेत दत्यनुवाकेन द्रष्टको प्रधानार्था यज्ञतन्त्र मकास्त्रयस्ति श्रम्भान्ता आखाताः। तमान्त्रप्रतिपाद्या यज्ञतन्त्र दृष्ट् तन्तुष्यानीयाः। यथा तन्तुभिः पटे। निष्याद्यते तथा तास्त्रनवे। यज्ञं विस्तारयन्ति। ते च तन्तवे। यज्ञनिष्यादकाः।
ये च्यतिगादयः खध्या द्रविषा दमं यज्ञं ददन्ते अनुतिष्ठन्ति
तेषां प्रजापत्यादीनां यज्ञाभिमानिदेवानां च्यतिगादियज्ञाङ्गानाञ्च मध्ये यत्खक्षं विच्छित्नं तदेतत्प्रतिमन्द्रधामि
ततः खाद्या सुष्टु प्रतिमंद्यिता घमें। दीप्ते। यज्ञाङ्गविभेषे।
देवानप्रेत प्राप्ते। अत्र विनिधागमङ्गदः।

"मम प्रवत्यन् पूर्वाद्यिं मन्त्रयेत् पुनरागतः।

समेत्याद्यैश्वतुर्मन्त्रैर्भनस्व जुद्दोति हि॥

गतमग्रेरुपस्थानं सन्त्राः प्रासङ्गिका त्रयः।

पयेत्याचामित खामी दर्भपूर्णिमयोरपः॥

त्रग्ने प्रागिपार्श्वस्थो जपेदग्निं हिवस्त्रया।

निरुष्यमाणं समस्य कस्त्वा यज्ञं युनिति हि॥

यानीति मुच्चमानानि कपासान्यनुमन्त्रयेत्।

त्रभिन्नोऽपु चिपेङ्गिनं कपासं यत दत्यतः॥

कपासान्तरमादध्यादिति प्रासङ्गिका गताः"॥ इति।

दिति माधवीये वेदार्थप्रकाग्रे तैत्तिरीयसंहिताभाक्ये प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके दश्मोऽनुवाकः॥ ॥॥

वैश्वानरे। नं जत्या प्रयात परावतः। श्रवि-रुक्येन वाहंसा। ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्यो-तिषस्पतिं। श्रजंसं धर्ममीमहे। वैश्वानरस्य दूश्स-नाभ्या वृहद्रिणादेकः स्वपस्यया कविः। उभा पि-तर्रा महयंन्नजायतामिद्यावापृष्टिवी भूरिरेतसा। पष्टा दिवि पृष्टा श्रविः पृष्टिक्यां पृष्टा विश्वा श्रोपंधी-राविवेश। वैश्वानरः सहंसा पृष्टा श्रविः स नो दिवा सः॥१॥

रिषः पातु नतां। जाता यदंगे भवना व्यव्धः पृशुं न गोपा दर्यः परिज्ञा। वैश्वानर् ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात खिस्तिभिः सदी नः। त्वमंग्ने भोचिपा भोर्शुः चान आ रोदंसी अप्रणा जायमानः। त्वं देवाः अभिर्मस्तेरमुख्वा वैश्वानर् जातवेदो महित्वा। अस्मानं मधवंसु धार्यानामि स्वम्जर् सुवीर्यः। व्यं जयम श्रातनः सहित्यां वैश्वानर् ॥ २॥

वार्जमम् तवातिभिः। वैश्वान् रस्यं सुमतौ स्थाम् राजा हिकं भवनानामभिश्रीः। इतो जातो विश्वमिदं विचेष्टे वैश्वान्रो यतते स्वर्थेण। अवं ते हेडी वर्षण् नमीभिर्वयज्ञेभिरीमहे ह्विभिः। श्वयंवस्मर्थमसुर प्रचेता राजवेनाः सि शिश्रयः कृतानि। उद्तमं वेर्ण पार्श्वमसाद्वाधमं वि मध्यमः श्रेषाय। अथा वयमादित्य ॥ ३॥

वते तवानागसा ऋदितये स्थाम। दृधिकाव्सी श्रकारिषं जिष्णोरश्रं स्य वाजिनः। सुर्भि ने। मुखा करता ग आयूर्वि तारिषत्। आ देधिकाः शर्वमा पर्च कृष्टीः स्वयं इव ज्योतिषापस्ततान । सहस्राः र्यतसा वाज्यवा पृणक् मध्वा सिममा वचार सि। अ-ब्रिर्मधी भुवंः। महता यह वा दिवः सुमायन्ता हवा-महे। आ तू नः॥४॥

उपंगन्तन। या वः शर्मे शशमानाय सन्ति चिधा-र्तृनि दाशुषे यच्छताधि। असमधं तानि महता वियन्त र्यिं नी धत्त रुपणः सुवीरं। ऋदितिन उरुणलिदि-तिः शर्मे यच्छतु। ऋदितिः पात्व इसः। महीम् षु मातर सुवतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम। तुवि-श्वनामजरंन्तीमुक्ची सुश्मीणमदिति सुप्रणी-ति। सुनामाणं पृथिवीं द्यामने इसर सुश्मी एमदि-ति स्प्रणीति । दैवीं नाव स्वित्वामनागसम-स्वन्तीमार्रहेमा खत्तये। इमार सु नावमार्रहर

श्रुतारिचाः श्रुतस्प्यां। श्रुच्छिद्रां पार्ययणुं॥ ५॥ दिवा सः संद्वित्यां विश्वानरादित्य तू ने।ऽनेद्वसः सुश्माणमेकान्नविःशतिश्व॥११॥

देवासुराः परा भूमिर्भूमिरुपप्रयन्तः सम्पंश्वास्ययंज्ञः \*सम्पंश्वास्यग्निहोत्रं मम नाम वैश्वान् एकादश॥११॥ देवासुराः अडः सम्पंश्वामि सम्पंश्वामि नक्तमुपं-

गन्तुनैकपच्चाशत्॥ ५१॥

इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्डे पञ्चमप्रपा-ठके रकाद्शोऽनुवाकः ॥ \* ॥ पञ्चमप्रपाठकः सम्पूर्णः ॥ \* ॥

त्रधानिम एकादशानुवाके काम्येष्टियाच्या उच्चने।
दिष्टिकाण्डे निहिविका काचिदिष्टिरान्नायते "वैश्वानरं दादशकपालं निर्वपेदाक्णं चक् दिधिकाव्ले चक्मिश्रण्यमाने।
यदेश्वानरा दादशकपाला भवति संवत्सरा वा अभिवेशानरः
संवत्सरेणेवैन अदयत्यप पापं वर्ण् इते वाक्णेनैवैनं वक्णपाश्वानुञ्चति दिधिकाव्ला पुनाति" (सं०२कां०।२प्र०।५ आ०)
दिति। अभिश्रस्थमानः पातकरूपेण दूव्यमाणः। वैश्वानरशब्देन
संवत्सराभिमानी कश्चिद्भिक्चाते। तेनैव संवत्सराभिमानिना एनमिश्रम्लं खात्मानं खदयित बन्धुन्था रोच्चते।
वर्षे वर्ष्यमानमारोष्यमाणं पापमपहते विनाश्चित पापिनं

<sup>\*</sup> सम्पर्धाम। या इस्ति पुक्तव द्वये।

बद्धानेतुं प्रधारितो या वहणपाशः तस्त्रादेनं स्वात्मानं वा-स्णयागेन माचयति। \*दधिकावदेवकेन यागेन स्वातमानं पूर्त करोति। चादकप्राप्तामन्वाद्यार्वदिणां वाधितुं दिचणा-न्तरं विधत्ते ''हिरखं दिचणा पवित्रं वे हिरखं पुनात्येवेन-माद्यमस्थान्तं भवति" (सं०२कां०।२प्र०।५ अ०) दति। आसं त्रम् योग्यं सदन्तं। त्रस्वामिष्टी प्रथमहिवषी याज्यापुरीऽनु-वाक्यायुग्मानि चलारि विकल्पितानि । तत्र प्रथमयुग्ने पुरो-**ऽनुवाक्यामाइ "वैश्वानरो न जत्या प्रयातु परावतः।** अग्रिहक्येन वाइसा" इति। विश्वेषां नराणामुपकारी वैश्वा-नरे।ऽग्निः जत्या रचणनिमित्तं परावते। दूरादिष देशात् वाहमा प्रापणमामर्थीन उक्शेन उत्थानपूर्वकेणागमनेन श्रसान् त्राप्रयातु त्रागच्छत्। याच्यामाद "च्हतावानं वैयानरम्ह-तस्य च्यातिषस्यति । श्रजसं घर्ममीमद्रे दति । वैयानर-मीम हे वयं प्राप्नुमः। की दृशं। ऋतावानं सत्यवनां। स्टतस्य यज्ञस्य ज्योतिषाऽभीष्टफलप्रकाश्रकस्य पति पालकं। श्रवसं घमें निरन्तरं दीषमानं। दितीययुग्गे पुरीऽनुवाकामाइ "वैयानरस्य दर्सनासी वृद्दरिणादेकः स्वपस्थवा कविः। उभा पितरा महयस्रजायताग्निर्दावाष्ट्रियी भूरिरेतसा" इति। कविवृद्धिमान् एको यजमाना वैश्वानरमबन्धिनीभी दंसनाभ्यः क्रियाभ्या वृहत्महाफलं ऋरिणात् प्राप्नीत्। ऋपः-भव्दः कर्मवाची। भोभनमपः खपः खपमा भावः खपस्यं। तेन

<sup>\*</sup> दिधिकावनामकोन यार्ग हित तै।

वैश्वानर्यागस्य श्रीभनकर्मलेनेत्यर्थः। हान्दमी लिङ्गवत्ययः। श्रवमग्निः चुस्रमिक्षे मातापितरी स्रिरेतस्की स्रकीय-मातापितरी उभी महयन् लोकपूजी कुर्वन् खयमजायत। तसादेतदीयेन कर्मणा महाकलं युनामित्यर्थः। याज्यामाह "पृष्टो दिवि पृष्टो ऋग्निः पृथियां पृष्टो विया स्रोषधीरावि-वेश । वैश्वानरः सहसा पृष्टा श्रद्धाः स ना दिवा स रिषः पातु नकं" दति। पृष्ट दत्यच मकारलोपम्कान्दमः। श्रयमग्निः दिवि स्पृष्टः सन् भादित्यक्षेणावस्थितः। पृथियां स्पृष्टः सन् दाइपाकप्रकाशकारिलेन श्रवस्थितः। तथा फलपाककारी सन् सृष्ट इति सन्वन्धः। सर्वा अयोषधीः आविवेशः। वैश्वानरोऽग्निः महसा बलेन स्पृष्ट: सम्बद्ध: मन् तादृशी नीऽस्तान् दिवा रिवा हिंसकात् पापात् नकं राचाविष से।ऽस्मान् पातु। हतीययुग्मे पुरे। उनुवाक्यामाइ "जाता यदमे भुवना खखाः पग्रुं न गोपा दर्थः परिज्ञा। वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पात खिसिभि: सदा नः" इति। हे श्रश्ने लं जातमाव एव भुवनानि व्यखः खतेजसा विश्वेषेण खापितवानिस। गापाः पद्धं न पद्धमिव। यथा गापालकोऽनायासेनैव पद्धरे-तदीय इति खापयति तदत्। कोदृशस्त्रं। दर्यः दरामन्मर्ससः। परिज्ञा \*परिता गना। यस्नात् एवंविधस्तं तना वैश्वानर बह्मणे परिखढायासी कर्मणे गातुं मार्ग विन्द लभसा। यूयं खिसि अयोभिः सदा ने। ऋसान् पात रचत । यूयमिति

<sup>\*</sup> परिता सन्ता इति तै०।

वज्ञवचनं पूजार्थं। याज्वामाइ "लमग्ने श्रोचिषा श्रीग्रुचान त्रा रोदगी अपृषा जायमानः। लं देवाप् श्रमिश्रसेरमुद्धा वैश्वा-नर जातदेदी महिला" इति । हे अग्ने लं शीचिषा शाशुचानी संग्रं दीयमाना जायमान एव रोदमी द्यावापृथिकी ग्रीचिषा दीया त्राष्ट्णाः सर्वतः पूरितवानिसं। हे जातवेद उत्पन-जगदेदिन् वैश्वानर् लं महिला खमहिला देवान् ऋतिजः अभिश्व से पापात् अमुचः मोचितवानिषः। चतुर्थयुग्रे पुरे।-उनुवाकामार "श्रसाकमग्ने मघवत् धारयानामि चवमजर् सुवीयं। वयं जयेम प्रतिनश् सहस्तिणं वैश्वानर वाजमग्रे तवातिभिः" इति। हे श्रग्ने श्रस्माकं चत्रं पालकं पुरुषं रन्द्रेषु स्थापच इन्द्रसमानं लुरु। की दृषं चर्त्र। श्रनामि श्रनमनशीलं कस्यचिदपि नमस्कारं न करोतीत्यर्थः। अजरं जरारहितं। सुवीयं त्रभग्नसामर्थं। हे वैश्वानर तवातिभिः लदीयैः पा-लनै: वयमपि भत्मस्समञ्ज्ञोपेतं वाजमनं जयम। याज्यामा इ "वैश्वानरस्य सुमता स्थाम राजा हिकं भुवनानामिभश्रोः। इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरे। यतते स्वर्येण "इति। वयं वैश्वानरस्य सुमता श्रनुग्रहनुद्धी स्थाम तिष्ठेम श्रभिप्राप्त-श्रीरयं वैश्वानरः सर्वेषां भुवनानां राजा हिकं प्रकाशकः खलु। इत एव कार्णाच्चातमाच एवेदं विश्वं विचष्टे विशेषेण प्रख्यापयति। त्रयं वैश्वानरः सूर्यक्ष्पेण यतते दिवा प्रवर्तते त्रत एवान्यवासातं "उद्यन्तं वावादित्यमग्निरनुसमारे। इति" इति। तान्येतानि चलारि युग्मानि श्रूयमाणेषु सर्वेष्वपि वैश्वा- नर्यागेप इच्छ्या विकल्धनो वैश्वानरिलक्स साधारण-लात् विशेषिकङ्गानाञ्च साष्टानामदर्शनात्। यदि कञ्चित खब्द्या विशेष जिङ्गं सद्माम् येचेत तदा तदम्मारेण व्यव-खास्त । दितीयहविषः प्रोडन्वाच्यामाह "त्रव ते हेडी वहंत नमोभिरव यज्ञेभिरीमडे हिविभिः। चयनसाधमसुर प्रचेते। राजनेना हिस भित्रयः कतानि "इति। हे वर्ण ते हेडः तव कोाधं नमस्कारैरवेमचे ग्रमयामः। यज्ञीभः प्रजाविशेषैः इविभिञ्च पुरोडाशादिभिः अवेमहे श्रमयामः। हे असुर शत्रविरमनचम हे प्रचेतः प्रकष्टिच हे राजन् दीप्यमान श्रम्भयं श्रम्मदन्यदार्थं चयन् इह निवमन् श्रम्माभिः कता-स्वेनां सि शित्रधः स्वथय। याज्यामा इ "उद्त्रमं वर्ण पात्र-मस्रद्वाधमं वि मधम् श्रयाय। श्रया वयमादित्य व्रते तवानागसे। श्रदितये खाम" दति। हे वहण उत्तमं उत्तमाङ्गे भिरिष स्थापितं लदीयं पाशमुक्तय त्रयाय विनाभय। ऋधमं श्रधमाङ्गे पादप्रदेश्खापितं पाश्रमवद्यय विनाशय। सध्यसं मध्यमप्रदेशस्यापितं पाशं विच्छेदय। श्रथ पाश्रवयविनाश-नानन्तरं हे आदित्य सर्वसदृश वर्ण वयमनागमः पाप-रहिताः सन्तः तव व्रते लदीयकर्मणि श्रदितये श्रखण्डित-लाय खाम चाग्या भवेम। ततीयहविषः पुरे। उनुवाक्यामाह ''द्धिकाव्सो अकारिषं जिस्सोरश्रस वाजिनः। सुर्भिनो मुखा करन्य च त्रायु द्रिव तारिषत्" दति। दिध कावित प्रा-मोतीति दिधकावा। दिधिप्रियः किञ्चदेविक्रोषः। ऋग्नि-

रिखन्ये। तस्य देवस्य श्रकारिषं श्रहं कर्म क्षतवानिसा। की दृ-शस्य। जिथ्योः जयशीलस्य। त्रश्रस्य व्यापिनः। वाजिने। स्वतः। स देवा नाऽस्मानं मुखं सुरभि करत् कर्पूरादिद्र खमसद्धि प्रदानेन सुगन्धीपेतं करोतु । श्रसाकमार्यूषि च प्रतारिषत् प्रवर्धयतु । याज्यामाइ "त्रा द्धिकाः भवसा पञ्च कृष्टीः सूर्य दव ज्या-तिषापस्ततान । सहस्रषाः प्रतमा वाज्यवी पृण्तु मध्या मिमा वर्चा एषि" इति। त्रयं दिधकाः पञ्च कृष्टीः निषादपञ्चमै-खतुर्भिर्वर्णैः पञ्चविधानानुष्यानाततान सर्वते। विखारयति। किं क्वला। प्रवसा अनेन संयोज्य। यथा सर्वी ज्योतिषा रिमा-ना भूरसमादाय वर्षतीवपा विस्तारयति तदत्। कीदृष्टो दिधिकाः सहसमञ्जाकं धनं सनोति ददातीति सहस्रसाः। तथा भतसाः। वाजी श्रव्यवान् श्रवी कर्मस्मावागसनवान् ताहुशे। देव इमा मध्या मधुराणि मदीयानि स्तिक्तपाणि वचां सि संष्टणतु अङ्गीकरोत्। पूर्वीकामेव विद्विष्कामिष्टिं फलान्तराय विधत्ते "एतामेव निर्वपेत्रजाकामः संवत्सरी वा एतस्याशान्ता चानिं प्रजाये पश्कृनां निर्देषति चाऽसं प्रजाये सन् प्रजां न विन्दते चदैश्वानरे। दादशकपासी अवति संवत्सरो वा चार्र्यतेचानरः संवत्सरसेव भागधेयेन प्रस्वति माऽसी गानाः खाद्यानेः प्रजां प्रजनयति वार्णेनैवैनं वर्ण-पाशान्युञ्चति दधिकाव्षा पुनाति हिरण्यं दिखणा पवित्रं वै हिर्ष्यं पुनात्येवैनं विन्दते प्रजां " (सं०२कां । २प्र०। ५ अ०) इति। चैवनादिसम्बन्धा प्रजामुत्याद्यितं चेरग्वेरिप चः प्रजां

न लभते तख प्रजार्थे प्रवृत्तं यो निंगर्भधारणस्वानस्यानः संबत्धरदेवा वैयानरा निःशेषेण दहति। एवं पशुष्विप योज्यं। दादशकपालेन तु शान्ता योनि समाधाय प्रजाम-त्यादयति । उत्पन्नपुत्रस्य पूत्रवादिफ सार्थमेन इविष्कामिष्टि विधन्ते "वैश्वानरं दादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते यद शक-पाला भवति गावित्रयैवैनं ब्रह्मवर्चमेन पुनाति यस्वकपा-लिखि हतेवासिन् तेजा दधाति यह शकपाला विराजैवासिन-वकादं दधाति यदेकादशकपालस्तिष्ट्भैवासिविव्हियं दधाति यद्वादशकपाली जगत्वेवास्मिन् पश्रुन् दधाति यस्मिन् जात एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तेजम्बन्नाद दन्द्रियावी पश्चमान् भवति'' (मं०२कां ।२प्र।५ घ०) इति । दाद्मलसङ्घानार्ग-ताभिरष्टलादिसङ्घाभिगायचादिसास्यमन्द्य प्रशंसति। एता-भेवेष्टिं दर्भाद्यत्ययप्रायश्चित्तार्थे विधन्ते "त्रव वा एष सुव-गास्नोका चिह्न होते या दर्शपूर्णमासयाजी सन्मावास्थां वा पार्णमाधी वाऽतिपादयति सुवर्गाय हि लाकाय दर्भपूर्णमा-साविज्येते वैशानरं दादशकपालं निर्वपेदमावास्यां वा पार्ण-मासीं वातिपाद्य संबत्सरा वा श्रिमिवेशानरः संबत्सरमेव प्रीणाळाथे। संवत्सरसेवासा उपदधाति सुवर्गस स्रोकस समञ्जा ऋषो देवता एवान्वार्भ्य सुवर्गे लोकमेति" (सं०२कां०। २ प्र । । प्र । । यदा संवत्तर सेवापद धाति विच्छेदर हितं करीति तदा मंबलारावयवयार्द्शपूर्णभाषयारनुष्ठानस्य न कासात्ययः । किञ्च संवत्तरे प्रीते सर्वदेवतानां प्रीतलादेवता

श्राश्रित्य तदन्यहेण सर्वे प्राप्नाति। श्राधानेन समृद्धिरिहता चाऽग्रिमुदासचिखति तख दिइविष्कामिष्टिं विधन्ते "वीरहा वा एष देवानां चाऽश्चिमुदासयते न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋता-चनः पुराज्ञमचन्नाग्रेयमष्टाकपालं निर्वपेदेशानरं दादशक-पालमश्चिमुदासिययन् यद ष्टाकपाले। भवत्यष्टाचरा गायची गायचे। श्रियावानेवाशिस्तसा त्रातियं करोत्यया यया जनं यतेऽवसं करोति तावृगेव तद्वादशकपाली वैश्वानरी भवति दादम मासाः संवत्सरः संवत्सरः खलु वा ऋग्नेचीनिः खामेवैनं चानिं गमचल्याद्यमस्यात्रं भवति" (सं०२का०।२प्र०।५ अ०) दति। श्रष्टलसङ्ख्या गायचीदारा वसर्गेादरसाग्नेः मर्वस्था-यातियां कतं भवति । किञ्च यथा लोके दूरदेशवर्तिनं पित-भावादि रूपं जनं प्रति यते गच्छते पुरुषाय श्रवमं रचकं पाथेयं करोति तादृशसेवमुदासियसमाणाय श्राये प्रोडाशप्रदानं, दादशमञ्ज्ञया सासदारा संवत्सर रूपां खयानि मेवाग्निं गमयति। श्रश्चेरनुग्रहेणाख समीचीनमञं भवति। श्रवाश्चेयहविषि याच्यापुरे। उनुवाकायोः प्रतीकदयमाच "ब्राग्निर्धा भुवः" इति। श्रनयारिवर्म्धेत्यसा पुराडनुवाका सा चापप्रयन्त इत्यनुवाके (सं॰१कां । ५ प्र॰। ५ प्र॰) व्याख्याता। भुवी यज्ञसेत्यसी याच्या मा तु चतुर्थकाण्ड श्रासातवात् तत्रैव बाखास्वते। प्रजाभिः सस्द्रं गामं कामयमानस्य दिइविष्कामिष्टं विधत्ते "वैश्वा-नरं दादशक्यालं निर्वपेचारत सप्तकपालं ग्रामकामः "द्ति प्रकतावष्टाकपा खैकादशकपा खयो ईविषे रिकस्त्रिवा झावधित्रि-

[}

घा

प

Éŝ

तलाद्य तलाप्तावपवदति। "श्राइवनीये वैश्वान रमधिश्रयति गाईपत्ये मार्तं पापवस्यमस्य विध्त्ये" (स॰२कां॰।२प्र॰।५ अ॰) इति। वसीयोऽत्यधिकं यत्पापं तत्पापवस्यमं। तस्य ग्राम-प्राप्तिप्रतिवत्थकस्य पापस्य विध्यौ वियोजनायेत्यर्थः। दाद-भवसङ्खां प्रभंसति "दादभक्षपाला वैद्यानरे। भवति दादभ मामाः संवत्सरः संवत्सरेणैवासी सजाता एच्छावयति" (संव २कां । २प्र । ५ प्र ) इति । ऋसी यजमानार्थं मजातान् समानकुले समुत्यनान् मनुष्यान् चावयति प्रकीसतान् करोति। मरुद्देवतां प्रशंमित "मारुता भवति मरुता वै देवानां विशे। देवविशेनैवासी मनुष्यविशमवस्ने" (सं ०२ का ०। २प्र । १ अ ०) इति। विशः करप्रदाः प्रजाः दैविकप्रजानुग्रहेण मानुषप्रजादृद्धिं सन्याद्यति । सप्तमङ्खां प्रशंसति "सप्तकपालो भवति सप्तगणा वै महता गणग एवासी सजातानवह न्धे" (सं० २कां । २प्र । ५ प्र ) इति । ई हु गन्या हु ङ्चेत्या दिनामधारिणां सप्तानां समूदः प्रथमा गणः। गुक्रचोतिस सत्यचोतिसे-त्यादिको दितीया गणः। ऋतजिचेत्यादिकसृतीयः। ऋत-श्वेतादिकश्वतुर्थः। ईदृचास द्वादिकः पञ्चमः। \*मितास-श्रेत्यादिकः षष्टः। गणान्तरं ग्राखान्तरे द्रष्टयं। वैदिक-गणानुग्रहेण जातिगणान् बह्नन् सम्पादयति । प्राक्तहविः व्या-सादितेषु पञ्चात्सामिधेनीप्रैषे कते ताः सामिधेन्याऽनू चन्ते। तद्दचापि सामिधेनीभ्यः प्रागेवासादनं वैश्वानरस्य क्रियते।

<sup>\*</sup> धुनिचेत्वादिक इति का॰।

मार्तामादनस्य मामिधेन्यनुवचनका लीनलं विधत्ते "त्रनूचमान त्रामादयति विश्वमेवासा ऋनुवर्त्धानं करोति" (सं०२कां०। २प्र । ५ ष्र ) इति । प्रजां यजमानानुगामिनीं करोतीत्यर्थः । त्रव मारतयागे पुरे। उनुवाक्यामा ह "मरतो यद्ध वो दिव: सुखायको इवासह। श्राह्म उपगक्तन" इति। हे महते। यद्यसान्कारणाद्यं सुन्नायनाः सुखिमच्चनाः दिवा द्युली-कादी युक्सान् इवामहे श्राह्मयामः तस्त्रादाद्धता यूयं नेाऽ-सानुपगन्तन प्राप्नुत। याच्यासाह "या वः मर्भ ममानाय मन्ति विधात्नि दाश्यमे यक्कताधि। श्रमामं तानि महते। वियन रियं ने। धत्त दृषणः सुवीरं" इति। हे महतः वा युषान् ग्रमानाय भजमानाय दातुं या ग्रम यानि सुखानि सन्ति समादितानि विद्यने चिधाद्विनि चिस्था-नानि ले।कचयवर्तीनि यानि सुखानि दाग्रुषे इविर्दत्तवते श्रधियच्छत श्रधिकं यथा भवति तथा भवनाः प्रयक्तिन तानि वर्वाण्यसभां वियन प्रयच्छत। किञ्च। त्रय दृष्णा श्रीभमतस्य फलस्य वर्षितारः रियं धनं ने। श्रसाम्यं धत्त सम्पाद्यत सुवीरं श्रीभनपुत्रञ्च सम्पाद्यत। इञ्चन्तरं विधन्ते "श्रादित्यं चसं निर्वेपेताङ्गाममुपप्रयासानियं वा श्रदितिर-स्थामेव पूर्वे प्रतितिष्ठन्ति" (सं०२कां । १प्र०। ६ प्र०) इति। उपप्रयास्थन् जिगमिषुः श्रनयेश्वा जितसङ्ग्रामाः पूर्वे पुरुषाः भूमावेव प्रतितिष्ठन्ति तद्दयमपीत्यर्थः। अत्र युगादयमा-कातं। तत्र प्रथमयुग्ने पुरे। उनुवाक्यामा इ "श्रदितिनं उरुष-

[9

धान

पश्

मेव

स्य

Fq

ΠŦ

Ŧ

लदितिः शर्भ यच्छतु । श्रदितिः पालश्चमः" दति । उह्यतु भन्भो रचतु। साष्टमन्यत्। याच्यामाच "महीमू पु मातर् सुवतानास्तस्य पतीसवसे इवेम। तुविचवासवर्ग्नोम्-हची सुगर्माणमदिनि सुप्रणीतिं दिन । श्रदितिं श्रदितिदेवतासेव श्रवसे श्रसाद्रचणार्थं सुद्धवेस सुषु श्राइ-चामः। कीदृशीं महीं महनीयां सुत्रतानां मातरं श्रीभन-कर्मणां पुरुषाणां माहबद्धितकारिणीं चतस्य पत्नीं मत्यस्य पालियचीं तुविचचां \*बङ्गाजपालियचीं त्रजरकीं मर्वदा जरारहितां जरू वीं विखीणंगतिं सुगर्भाणं समीचीनसुखी-पेतां सुप्रणीति सुखेन कर्मणां प्रणेत्रीं। दितीयसुग्रे पुराऽनु-वाकासाइ "सुनामाणं पृथियों द्यामने इसए सुनर्भाण मदि-तिर सुप्रणीतं। देवीं नावर खरिवामनागमसस्वन्तीमार्हे-मा खराये" इति। खराये चेनाय ऋदिति शास्हेम प्रा-भुवाम। की हुशीं सुवामाणं सुष्टु वावीं पृथिवीं विस्तीणीं द्यां द्यातमानां अने इसं का लात्मिकां चिर स्थायिनी मित्यर्थः। देवीं नावं यथा मनुष्यनिर्मिता नैाः ममुद्रस्थापरि तिष्ठति तथा देवनिर्मिता अमिर्महाजलखोपिर वर्तत इत्यर्थः। ख-रिचां सुषु ग्रनुभ्यः पालिथित्रीं श्रनागसं पापरहितां श्रस्तवनीं किंद्ररितां। याज्यामाच "दमाए सु नावमास्एए शता-त्चिष् ग्रतस्थां। ऋच्छिद्रां पार्यिषाुं "दति। इसां स्वीमं नावं नीसदृशीं सुषु त्रारु ं प्राप्तवानिसा। कीदृशों शतसञ्चा-

<sup>\*</sup> वज्रराजपाणितामिति काः।

कार्यारवाणि चारिभो रचकाणावृधानि बखां सा प्रता-रिचा तां \*तादृक्षालकैः पालितामित्सर्थः । स्रतमञ्जाकाः स्पासः गास्त्रणदण्डा यखाः सा शतस्पा। तां<sup>†</sup> श्रक्तिद्रां<sup>‡</sup> दे वरिहतां। पार्यियणुं अभीष्टणलख्य पारं ने तुं समर्था-मिलार्थः । युद्धसमिं प्राप्तस्य वलार्थिन, इष्यनारं विधन्ते 'वैशानगं दादगकपालं निर्वपेदायतनं गला संवलरो वा त्रशिवेद्यानरः मंबलरः खल् वै देवानामायतनमेतसादा श्रायतनाहेवा श्रसुरानजयन् यहैशानरं दादणकपालं निर्व-पति देवानासेवायतने यतते जयति तथ सङ्गासं" (सं०२कां। १प्र । ६ % ) इति। चिस्तिनायतने युद्धं अविव्यति तत्प्राप्य तिसान् अप्रदेशे निर्देषेत्। संवलार्देवताया अमिबलखानि-लात्तया पालिते देशे देवानां जयः। तददयमपि प्रयतते तसात् जयति। मारणादिपापार्थं प्रवत्तवीः पर्खारवैरिणा-रतं या भुद्धे तस्य प्रायश्चित्त रूपामिष्टिं विधत्ते "एतिसाना एती स्जाते या विदिवाणयार्ज्ञमिन वैश्वानरं दादशकपासं निर्वपेदिदियाणचारत्रं जाध्वा संवत्यरी वा श्रीवेशानरः मंबत्धरखदितसेवात्ति नास्मिन्युजाते" (मं०२कां०।२प्र०।६ ४०) इति। ऋभिचारादिना परस्परं मारणोद्युक्ती विदेषिणी तावेती खकीयाचम्जि खकीयं पापं खेपयतः संवत्सर्देवेन खदितं निर्देशिकतमेवात्रमयावित्त अतसी नास्मिन् लेप-

<sup>\*</sup> दिक्पालके सित का०।

<sup>ं</sup> तां मख्त्रकृत्रीदिभिर्जवस्थापिर धारितामिवर्ध हित का॰।

<sup>🗓</sup> चिच्छिनों खंधीभागे जनस्य प्रवेशक्टिनरहितामिति का॰।

?]

घान

पश्

ग्नेव

स्य

Πē

प र्त र

यतः। याद्भी परस्परमद्रोहाय गपये कुर्तः तथार्मध्ये प्रथमं दु ह्यतः प्रायिश्वनायेष्टिं विधन्ते "मंवत्सराय वा एता सममाते था सममाते तथार्थः पूर्वाऽभिद्रचाति तं वक्षा ग्टलाति वैश्वानरं दादशकपालं निर्विपत् सममानचाः पूर्वा ऽभिद्रु ह्य संवत्सरो वा ऋग्निवैद्यानरः संवत्सरमेवासा निर्वक्णं परसादिभिद्रह्यति नैनं वरुणा ग्रह्माति" (सं०२कां । २ प्र०। ६ % ) इति । संवत्सराय संवत्सरदेवं साचिएं कलेत्यर्थः । सम-माते सम्यक् भपयं कुरुतः । वरुणग्रहणं नाम रोगोत्यन्तिः। निर्वर्णं रोगनिवारकं। संवत्तरदेवसेव प्रथमतः प्राप्य पञ्चा-त्तद्वलेग युको द्रोइं कतवान् भवति। ततो नास्य वक्ण-ग्रहणं अवति। अविं प्रतिग्रहोतवतः पापपरिहाराय दृष्टिं विधन्ते "त्राव्यं वा एष प्रतिग्रहाति चाऽविं प्रतिग्रहाति वैश्वानरं दादणकपालं निर्वपेदविं प्रतिग्टस्य मंबलारे। वा श्रवि-वैयानर: संवत्सरस्वदितामेव प्रतिगृह्णाति नाव्यं प्रतिग्र-हाति" (सं०२कां । रप्र०। ६ % ०) दति। अवत्यसादित्या यं पापं क्षेत्रारोग इति केचित्। संवत्सरेण खदितां निर्देशिन-कतां। अधस्ताद्परिष्टाचाभयता दन्तेर्वृतं प्राणिखरूपं प्रति-ग्टहीतवतः पापपरिहारायेष्टिं विधत्ते "त्रात्मना वा एष मा-चामाप्नाति च उभयादलातिगृह्णात्यशं वा पुरुषं वा वैश्वानरं दादभकपालं निर्वपेद्भयादत् प्रतिग्रह्य संवत्सरो वा ऋग्नि-वैश्वानरः संवत्सरखदितमेव प्रतिग्रहाति नात्मना मानामा-म्नोति" (सं०२कां । २प्र०। ६ घ०) इति। मात्रां हिंसां उभयते।

दना यस्य तत्वरूपमुभयादत्। धनलाभनिमित्तं दावसमोपे गमिखत दृष्टिं विधन्ते "वैश्वानरं दादशकपालं निर्वपेतन-भेखन्तंत्रतारी वा त्रिविधानरी यदा खलु वै संवत्सरं जन-तायां चर्त्यय स धनाची भवति चहैयानरं दादणकपालं निर्वपति मंवत्सर्सातामेव सनिसभिप्रच्यवते दानकामा ऋसौ प्रजा अवन्ति'' (मं०२कां०।२प्र०।६ भ्र०) दति। मनिं धन-लाभं। लीके यो याचको दावजनसमृहे संवत्धरं चरति तदानीममा धनमस्द्धा भवति। मंवत्सरदेवेन सातां दत्ता-मेव मनि धनलिधमभिप्राप्तीति। श्रस्य प्रजास दानशीला भवन्ति। तयेश्वा दात्समीपे धनं लब्धा ग्रहे समागतस्य नैमित्तिकी मिष्टिं विधत्ते "यो वै मंत्रतारं प्रयुज्य न विमुच्चत्य-प्रतिष्ठाना वै स अवस्थेतसेव वैद्यानरं पुनरागत्य निर्वपेद्यसेव प्रयुक्के तं भागधेयेन विमुच्चति प्रतिष्ठित्यै" (सं०२कां । २प्र०। ६ % ०) दति। मंबत्सररूपं वैद्यानरं प्रयुक्त धनलाभार्थिमञ्चा निर्वथ यो न मुच्चेत् मेाऽप्रतिष्ठितो अवति । पुनरिष्या नदीयं भागं दला विमुच्चति विमर्जितवान् भवति। तचेतिकर्तव्यतां काञ्चिदिधत्ते "यया रज्ज्वोत्तमां गामाजेत्तां श्राह्याय प्रहिण्यानिकंतिमेवासी प्रहिणाति" (सं०२कां । २प्र । ६ अ०) द्ति। दात्रभी बन्धासु गेषु उत्तमां गां यया र ज्वा बद्धा समानयति तां रच्चुं आत्वयविनाशार्थं तदीयगान्ने प्रचिपेत्। तथा यति निर्द्धतिं दारिद्रारूपां राचमीमेव स्नात्यार्थं प्रेषयति।

[}

धान

पश्

ग्ने

श्रव विनियागमङ्गृहः। ''त्रन्यानुवाक गा याच्या यागे वैश्वान वासि घे। वैयेत्य है। विकल्पाः सुरवते वाहणे चरी॥ दधीति दथादिचरावम्बुदासनयागके। श्रविमूर्धा भुवा दे साः प्रतीके ते उभे सते॥ मक्सानपालेष्टावदित्यादित्यके दरी। चतलः खुर्विकलार्थं इति प्रश्नोऽत्र पञ्चमः"॥ त्रय मीमां सा। प्रथमाधायस्य चतुर्घपादे चिन्तितं। "यहादशकपाले हें वैश्वानयी अनन्तरं। श्रुतमष्टाकपालादि तहुणे। नाम वा मुति:॥ श्रन्तभावादष्टतादेनीम खादग्लिचानवत्। द्रयं द्रयानारे ने। चेद्, गुणसर्हि फलत्यमा॥ वाकीकामुपभंचारादिसाष्टं तन्तु बाधाते। नानाग्णविधा, तस्मादंशवादंशिसंस्तृतिः"॥

काम्येष्टिकाण्डे श्रूयते। "वैश्वानरं दादशकपाणं निर्वपेत्पुत्रे जाते यदष्टाकपाणे। भवति गायचियैवैनं ब्रह्मवर्णमेन पुनाति यन्नवकपाणित्वरिवासिन् तेजो दधाति यद्शकपाणे। वि-राजैवासिन्नाणं दधाति यदेकादशकपाणित्वष्टुभैवासिन्निन्द्रयं दधाति यद्वादशकपाणे। जगत्यैवासिन् पश्रून् दधाति" दिति। श्रवाष्ट्रवादिगञ्जासमानानान् पुराजाशानां गाय-श्र्यादिक्पलकण्यना कता। दिश्विधायके वाक्ये थेयं दा-दश्रक्षणा तस्वाप्टलादिगञ्जानामन्तर्भावात्तसञ्जां निसित्ती-

श्रुधि हो त्रशब्दवद ष्टाकपालादिशब्दाः कर्मना मधेयानी-त्येकः पचः। नाच दादशकपालशब्दः सङ्घापरः किन्तु पुरेा-डाग्रद्र व्यपरः । दादग्रकपालेषु मंक्कत दति वृत्यत्तेः । एवमष्टा-कपालादिशब्दा श्रपि। तथा मित द्रव्यस्य द्रवान्तरेऽनन्त-भीवान्तामधेयस्य निमित्तं नास्तोति चेत् एवं तर्हि पुरोडाश-द्र यह्पो गुणे। विधीयतां। न चात्पत्तिविधिष्टदादशकपाल-पुरे। डाग्रावरुद्ध लात् त्रष्टाकपासादेरनवकाग्र दति वाच्यं ब्रह्म-वर्चसादिफलाच तदिध्युपपत्तेरित्यपरः पत्तः। श्रयमयनुपपत्नः। बह्ननां गुणानां विधी वाकाभेदापत्ते:। न च भिन्नान्येवैतानि वाक्यानीति वाच्यं। वैश्वानरं दादशकपालं निर्वपेदिति विहि-तस्य यस्मिन् जात दत्युपसंचारेण वाक्येकलावगमात्। तस्मा-दंग्रैरष्टाकपालादिभिरंगी दादमकपाल: खुयते। चतुर्थाथा-यस हतीयपादे चिन्तितम्।

> ''वैश्वानरेक्या पूतलं पितुः पुत्रस्य वा क्रमः। कर्तुरेव फलं युक्तं कर्द्वं पितुरेव हि॥ जाते यसिविष्टिमेतां निर्वपेत्तस्य पृतता। तचेपातं पितुस्तेन पिता तच प्रवर्तते"॥

काम्येष्टिकाण्डे वैश्वानरं दादशकपालं निर्वेपेत्पुने जात इति प्रक्रत्य श्रूयते। यस्मिन् जात एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तेजस्य-बाद इन्द्रियावी पश्चमान् भवतीति। तत्र पितुः प्रबुद्धस्य कर्दलं न तु मुग्धस्य पुत्रस्य। ततोऽनुष्ठानफलयोर्वेयधिकरः खपरिहाराय पितुरेव पूतलादिफलमिति चेनीवं। यसिन् जाते निर्वपति स [}

धान

पश्

म

स्य

q

पूत दित वाक्येन फलस्य पुत्रमावन्थावगमात्। न चात्र निष्णलस्य पितुः प्रवित्ति ति वाच्यं। पुत्रनिष्टपूत्तवादेरीप्मितवेन खफलवृद्या प्रवित्तिमस्यवात्। तस्मात् पुत्रस्य पूत्रवादिकं। तत्रेवान्यचिन्तितं।

"जन्मानन्तरमेवेष्टिर्जातकर्मणि वा कते। निमित्तानन्तरं कार्यं नैमित्तिकमताऽग्रिमः॥ जातकर्मणि निर्दत्ते खनप्राप्रनदर्धनात्। प्रागेवेष्टे। कुमारख विपत्तेहर्द्धमस्त सा" इति॥

पुनजना वैश्वानरेष्टिनिमित्तात् नैमित्तिकस्य काल-विखम्बायागात् ज्ञानन्तरमेवेष्टिरिति चेत् मैवं स्तनप्राधनं तावत् जातकमीनन्तरं विहितं। यदि जातकर्मणः प्रागेव वैश्वान-रेष्टिनिक्ष्येत तदा सनप्राधनस्थात्यन्तविखम्बनात् पुनाविषयेत। तथा मित पूतलादिकमिष्टिफसं कस्य स्थात्। तस्मात् न जन्मा-नन्तरमेव। किन्तु जातकर्मण ऊर्द्धं मा दृष्टिः। तन्नैवान्यचिन्तितं।

"जातकर्मानन्तरं स्वादाधीचेऽपगतेऽयवा। निमित्तविधेराद्यः कर्ष्टग्रुखर्यमुत्तरः" दित ॥

यद्यपि जातकर्मानन्तरमेव तदनुष्ठाने निमित्तस्तं जन्म सन्निहितं भवति, तथायग्रुचिना पित्रानुष्ठीयमानमङ्गविकलं भवति। जातकर्मणि तु विपत्तिपरिहाराय तात्कालिक-ग्रुद्धिः शास्त्रेण दर्शिता। तता मुख्यमन्तिधेरवस्त्रं बाधित-लादग्रुद्धिलचणाङ्गवेकत्वं वारियतुमाश्रीचादूर्द्धमिष्टं कुर्यात्। दादशाध्यायस्य दृतीयपादे चिन्तितं।

'विश्वानरे पायिकते साहित्यं वा विकल्पनं।

माहित्यं खाददृष्टाय विकलाः खात्ममाधये" दित ॥
तत्र विहितयोर्दर्भपूर्णमासयोः कदाचिदननुष्टाने प्रायिश्वनं
श्रूयते। "वैश्वानरं दादभकपालं निर्वपेद्या दर्भपूर्णमासयाजी
मन्नमावात्यां वा पार्णमासीं वातिपादयति। श्रूमये पिषकते
पुराडाभ्रमप्टाकपालं निर्वपेद्या दर्भपूर्णमासयाजी सन्नमावात्यां
वा पार्णमामीं वातिपादयित" दित । श्रूप्त पूर्ववहृष्टप्रयोजनाभावाददृष्टार्थमुभयं समुचित्यानुष्टेयमिति चेत् न यज्ञवैगुष्यसमाधेदृष्टप्रयोजनलात्। श्रून्योन्यनिर्पेचयोर्द्योत्रीहियववदिकल्पः, एवत्यग्यजःसामवेदेषु विहितस्थाननुष्टानात् निषिद्धस्थाचरणादा यद्यज्ञवैगुष्यं तस्य वैगुष्यमाचस्य सर्वस्य समाधानाय निर्पेचाणि प्रायस्थित्तानि विहितानि। भ्रः स्थादेति
गार्हपत्ये जुड्यात्। भृवः स्थादेति दिचणाग्री जुड्यात्। भ्रुभृवः स्वः स्थादेत्याद्यनीये जुड्यात् दित। तान्येतानि विकस्थन्ते। प्रत्येकां वैगुष्यसमाधानद्यमत्यात्॥ ०॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रण्यजुः मंहिताभाखे प्रथम-काण्डस्य पञ्चमप्रपाठके एकादशेऽनुवाकः ॥ \* ॥ वेदार्थस्य प्रकाशेन तसी हार्दे निवार्यन्। पुमर्थां खतुरा देवादिवातीर्थमहेयरः॥

द्ति स्रोमिद् खयोगी द्रविद्यातीर्धमहे यरापरावतार स्थ श्री-मद्राजाधिराजपर मे यरश्री बुक्त महाराजस्या ज्ञापरिपा ल केन मा-धवाचार्थेण विरचिते वेदार्धप्रकाशे क्रण्य जुः गंहिता भा खे प्रथमका एडे पञ्चमप्रपाठकः सन्पूर्णः ॥ \*॥ ॐ तस्तत्॥

## श्रीगणेशाय नमः।

## श्रय तैतिरीयसंहिताभाष्ये

प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठकः।

सं त्वा सिच्चामि यजुंषा प्रजामायुर्धनेच्च । हह-स्पतिप्रस्तो यजमान इह मा रिपत्। आज्यमिस सत्यमिस सत्यस्याध्यक्षमिस ह्विरंसि वैश्वानरं वैश्व-देवमुत्पूत्रभूष्यः सत्योजाः सहाऽसि सहमानमिस् सहस्वारातीः सहस्वारातीयतः सहस्व प्रतनाः सह-स्व प्रतन्यतः । सहस्वीर्यमिस तन्ना जिन्वाज्यस्याज्य-मिस सत्यस्य सत्यमिस सत्यायुः॥१॥

श्रीस सत्यश्रीषामिस सत्येनं त्वाभिधीरयामि तस्ये ते भक्षीय। पञ्चानां त्वा वातानां यन्त्रायं धर्नायं य-ह्वामि पञ्चानां त्वंतूनां यन्त्रायं धर्नायं यन्त्वामि पञ्चानां त्वा दिशां यन्त्रायं धर्नायं यन्त्वामि पञ्चानां त्वा पञ्चानानां यन्त्रायं धर्नायं यन्त्वामि चरोत्वा पञ्चिवलस्य यन्त्रायं धर्नायं यन्त्वामि ब्रह्मणस्वा तेजसे यन्त्रायं धर्नायं यन्त्वायं यन्त्वायं ॥२॥ धर्मायं यन्त्वायं यन्त्वामि व्यवस्य त्वाजसे यन्त्वायं॥२॥ धर्मायं यन्त्वामि विशे त्वा यन्त्वायं धर्मायं यन्त्वामि सुवीर्याय त्वा यह्णामि सुप्रजास्वायं त्वा यह्णामि
रायस्पोषाय त्वा यह्णामि ब्रह्मवर्षसायं त्वा यह्णामि
भूरसाकः इविद्वानामाणिषो यजमानस्य देवानां
त्वा देवताभ्या यह्णामि कामाय त्वा यह्णामि॥ ३॥
सत्यायुराजसे यन्त्राय चयस्त्रिः शच ॥ १॥
इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे षष्ठप्रपाठके
प्रथमोऽनुवाकः॥ •॥

श्रीवेद या साय नमः ।

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदे भ्योऽ खिलं जगत्।

निर्ममे तमइं वन्दे विद्याती र्यमहेश्वरं॥ ९॥

पष्ठप्रपाठके ऐष्टिकया जमानमन्त्रास्त्रह्रा ह्याणानि चाम्नायन्ते

तिद्योषिविनियोगस्य विनियोगसङ्ग हे दर्धितः ।

''षष्ठप्रश्ने याजमानकाण्डे दाद्य वर्णिताः।

श्रनुवाकाः, षट्स मन्त्राः, ब्राह्यणं पञ्चस्रदितं॥

श्रन्ते याज्याः, क्रमेणाज्यग्रहणाद्यनुमन्त्रणं।

श्राच्यग्रहो मुख्यहोमी भद्यः ग्रेषाञ्चतिस्त्रथा॥

\*एतेऽनुमन्त्रणीयार्था मन्त्रा श्राष्यायनादिकाः।

स्र्यीपस्त्रित्यादिमन्त्रा, ब्राह्मणे तु विभज्यते॥

परिग्रहो देवतानामायुधानाञ्च स्रक्षृतिः।

दादश्रदन्दसम्पत्तिर्द्यविषां सादने विधिः॥

<sup>\*</sup> रतेऽनुमन्त्रयो याच्यामन्त्रा इति तै ।

विधिरात्रावणादीनां याच्या दत्यन्वाकगाः"। दति। तत्र प्रथमानुवाको आज्ययहलानुमन्त्रलमन्त्राः प्राधान्येना-भिधीयन्ते। कलाः "मं ला सिञ्चामीति तत्सः सिञ्चेदिभ वा मन्त्र-चेत" दति। तदिति स्त्रवमाज्यमुच्यते। यसाज्यमनुत्पृतः स्त्रन्दे-दिखादिना स्कन्दनस्य प्रज्ञतलात्। यदि ग्रुद्धप्रदेशे स्कन्देत् तदानीमनेन मन्त्रेण पुनः पात्रे प्रचिपेत्। श्रश्चिपदेशे स्कन्दने लिभमन्त्रणं। पाठस्तु "सं ला सिञ्चामि यज्षा प्रजामाय-र्धनञ्च। वृहस्पतिप्रस्तो यजमान दह मा रिषत्" दति। हे स्कनाच्य बृहस्पतिप्रेरिते। उदं प्रजादीन् सम्पादयेयं। लां त्रनेन यजुषा सन्तेण पात्रे सन्यक् सिञ्चामि । इ.च कर्मणि यजमानः स्कन्दनापराधेन मा रिषत् मा डिंखतां। त्रयं मनत्र त्राध्य-र्चवः, त्रतो यजमानसान्यलेन उक्तिरविरुद्धा। कन्यः "श्राच-मि सत्यममीत्यध्वर्यजमानञ्चानिमीत्वावेत्वानुन्त्रमनावाज्य-मनेचेते" इति। पाठसु "श्राज्यमि सत्यमि सत्यस्याधन-मि इविरिष वैयानरं वैयदेवमुत्पूतग्रुष्गः महीजाः सहो ऽपि सहमानमिस सहखारातोः सहखारातीयतः सहख पृतनाः सहस्त पृतन्यतः सहस्रवीर्यमसि तन्मा जिन्तास्यास्य-मिं सत्यस्य मत्यमिं मत्यायुरिम सत्याद्यमिं मत्येन लाभिघार्यामि तस्य ते भचीय" इति। अव वैश्वानर्मि-त्यादिचतुर्भः पदैः प्रत्येकमन्वेतुं श्रमीति पदमनुवर्तनीयं। तथा सति तान्येतानि दाविंगति वाच्यानि सन्पद्यन्ते। तैस्त-वींकीराज्यं प्रश्रस्ते। म्रजधातीर्गत्यशीदुत्पन्न माज्यशब्दः।

धान पश्च -ग्रेव

[]

मे स्य

न्प ार

श्राज्यसमि प्रापकसमि। घृतेन हि होसाधारी ज्वलन्नियः प्रायते। सत् विद्यमानं कर्मफलं तद्रईतीति सत्यं, प्रसिद्धं ह्याज्यस्य कर्मफलदानलं। सत्यस्थाध्यचमसि। सतां कर्मसत्यं ज्योतिष्टोमे प्रवर्तमाना यजमानसप्तद्या ऋतिजः सन्तः ते हि परस्परं द्रोहशङ्कामपनेतुं \*तानृनष्यमंज्ञमाज्यं स्पृशन्ति। सा ऽयं सार्धः सतां कर्म तस्य कर्मणेऽधात्रं स्वामि इविरिध प्राधान्येन इत्यमानमिस पुराडामादीनां इतिषां नामेऽप्या-ज्येनैवैतस्कर्मभ्रेषसमापनात् प्राधान्यं द्रष्टयं। विश्वेषां नराणां सम्बन्धि वैद्यानरं। विश्वेषां देवानां सम्बन्धि वैद्यदेवं। प्रसिद्धा च्याव्यस्य भे। व्यत्नेन इतिथ्वेन चाभयसम्बन्धः । उत्पूतग्रः मं। उत्पवनेनोपेतवलं। सत्याजाः सत्यवलं, त्राज्यस्य हि वलमवितयं, तस्थोदीपनस्य प्रत्यचत एव दृश्यमानलात्। सहः भनूषां श्रीभावनसमधे। सहमानं निरन्तरं तदिभावेनैव वर्तमानं तादृक्षं। सदस्वारातीः श्रस्यद्शित्रान् श्रभिभव। सदस्वारा-तीयतः ये तु प्रत्यचं शाववं कर्त्तमसमर्थाः मनसा शाववं कर्तुभिक्कन्ति तानष्यभिभव। सद्दख प्रतनाः श्रनुमेना श्रभि-भव। सहस्त पृतन्यतः सेनां सम्पाद्यित्मिक्कतः प्रचूनिभ-भव। सहस्रवीर्यमसि यथाकाभिभवविशेषान् कर्तुं बज्जपकार-सामर्थीपितं लमसि । तन्सा जिन्त तादृक्खभावं लं मां याग-दारेण प्रीणय। श्राज्यसाज्यमिस सैकिकं यदाज्यं तदुत्पूत-

<sup>\*</sup> तानून यसंज्ञमिति का । सतां कर्म सव्यमित्यादि चान्येनैवे-त्यक्तं तैति ज्ञपुक्तके नास्ति।

[]

धान

पर् मे

स्य

ग्रुषं न भवति । लं त्रत्पृतग्रुषालात् मुख्यमाज्यमि । मत्यस्य यत्यमि सी किकफ समाधनं क्रयादिकं मतां तत्कदाचित् दृशा-द्यभावेन व्यभिचाराम् मुख्यं मत्यं लंतु कदाचिदणव्यभिचा-रान्युकां मतामि। मतायुरिम मतास्तमायुरिमानिति म-त्यायः। त्राज्यनिष्यन्तेन कर्मणा भाविदे हे यदायुः प्राप्यते तन्न व्यभिचरतीत्वायुषः मत्यलं। मत्यद्भामि मत्यवन्तमि। ऋग्यु-द्रीपनवलं सत्याजः शब्देन पूर्वमृतां। इह तु फलप्रदानवलम्-चते। सटोन लाभिघारयामि तादृशं लां चनुषा पश्चामी-त्यर्थः। तथा च पारोडाणिककाण्डे समान्नायते "ब्रह्मवादिना वदिना। यदाच्येनान्यानि इवी श्र्यभिघारयति। प्रथ केनाच्य-मिति। सत्येमैवैनद्भिघार्यति" (बा॰३कां॰।३प्र॰।५ प्र॰) इति। चतुषः सत्यतमाधानबाञ्चाणे समासातं "श्रनृतं वै वाचा वदति। अनृतं सनसा धायति। चचुर्वे सत्यं। अद्रार्गित्या ह। श्रदर्शमिति। तस्रत्यं" (ब्रा॰१कां०।१प्र०।४श्र०) इति। तस्य ते भचीय तादृशं लां भचयाणि। कस्यः "श्राज्यग्रहणं ग्र-हीतं ग्रहीतमनुमन्त्रयते । पञ्चानां ला वातानां यन्त्राय धर्चाय रहामि। पञ्चानां लर्द्यनां यन्त्राय धर्चाय रहामि। पञ्चानां ता दिणां यन्त्राय धर्त्राय रहामि। पञ्चानां ता पञ्च-जनानां यन्त्राय धर्ताय रहामि। चतुर्भिर्जुङां। त्रष्टाभि-इपस्ति। चरोस्ता पञ्चविजस वन्त्राय धर्ताय ग्रह्णामि। मञ्जाणस्ता तेजसे यन्त्राय धर्ताय ग्रहामि। चनस्य लीजसे य-न्त्राय धर्ताय रहामि। विशे ला यन्त्राय धर्ताय रहामि।

सुवीर्थाय ला गृहामि। सुप्रजास्ताय ला गृहामि। रायस्थाषाय ला रहामि । ब्रह्मवर्षशय ला रहामि इति । चतुर्भिर्भृवायां । भूरसानप् इविर्देवानामाभिषा यजमानस देवानां ला देव-ताम्धा ग्रह्मािन दति। अभिपूर्वमाणसनुसन्त्रयते। कामाय ला ग्टहामि" इति। प्राचादिषू धीन्तास पञ्चस दिनु वर्तमाना वायवः पञ्चमञ्चाकाः ते चाग्निचयनाङ्गेषु मन्त्रेप्वेवमान्तायन्ते "यत्ते रह पुरे धनुसदाता अनुवात ते। यत्ते रह दिचणा-धनुसदाता अनुवात ते। यत्ते स्ट्र पञ्चाद्धनुसदाता अनु-वातु ते। यन्ते रुद्रीमराधनुसदाती अनुवातु ते। यन्ते रहोपरिधनुस्तदाता अनुवात ते" दति। यदा अरीरसध्ये वर्तमानाः प्राखापानधानादानसमानरूपाः पञ्च वाताः तेषां वातानां चन्त्राय खखवापारेषु नियमनाय धर्चाय जगदि-धार खबु यन लाय हे त्राच्य तां ग्रहामि। चहत्नां पञ्चल-मैतरेय बाह्य से प्रतिपादितं। दादशमासा पञ्चर्तवा हेमना-शिशिरचे: समासेनेति । प्राचादीनामूर्ध्वानानां दिशां पञ्चलं प्रसिद्धं। पञ्चजनग्रव्दः समस्रो देवसनुष्यासुर रची-गन्धर्वेषु रूढः, ते च देवादयः पञ्चमङ्क्षाकाः। स चल्ग्रब्दः पाकाधारस्तां खालीमाचछे। मा च कचित् पञ्चविलेर्युज्यते। नच पुरुषमेधावसाने कन्पस्चकार उदाजहार। पञ्चविलस चरोर्विज्ञायत आज्य आग्नेयः पूर्विसान् विले, दधस्यैन्द्रो द्चिणे, इट्ते प्रतिदु हिनीतिमिश्रे वा वैश्वदेवः पश्चिमे, श्रम् मैचावरूण उत्तरे, पर्यास बाईखाद्या मधामे इति तस पञ्च-

वान

पश् मेर स्य

विलस्य चरे। नियमनायेति योज्यं। ब्रह्मणा ब्राह्मणजातेः तेजो ब्रह्ममर्थ्यं। व्यव्यावर्षमं तस्ये तस्य यन्त्राय। चित्रयजातेरोजो युद्धमामर्थ्यं। वैध्यजातेः कृषिवाणिज्यादिषु नियमनं। सुवीर्थं खख्यापारेषु सर्वेषां सामर्थ्यातिग्रयः। सुप्रजास्त्वं ग्रोभनापत्यत्वं। रायस्येषो धनपृष्टिः। ब्रह्मवर्चमं श्रुताध्ययनसम्पत्तिः। ब्रह्मणस्ता तेजमे द्रत्यच श्रिष्टाङ्गीकृतसाधुवेषक्षं दृष्ट्यं। स्रस्माकृमित्याद्या मन्त्रः। इविर्देवानामिति दितीयो मन्त्रः। श्राधिषे यजमानस्येति वतीयो मन्त्रः। श्रविर्देवानामिति दितीयो मन्त्रः। श्राधिषक्षद्रूपं भव। देवानां हविर्भव। यजमानस्य या श्राधिषक्षद्रूपं भव। देवानां हविर्भव। यजमानस्य या श्राधिषक्षद्रूपं भव। देवानां तर्पकं तां यहामि। श्रापक्षम्यय तु स्रस्माकृमित्यादिरक्षमन्त्र दति। हे श्राज्य हिर्मागिन्या देवताः तां यथा यथा कामयन्ते तथाविधकामाय तां यहामि।

श्रव विनिधागसङ्गृहः।

"स्याद्र्भपूर्णभाषस्यं काण्डं तु यजमानगं।

षष्ठः प्रश्नस्त्रच सं ला स्कन्नाच्यं प्रचिपेत्सुचि॥

श्राच्यमाच्यमवेचेत पञ्चानां ला चतुर्द्भ।

सुच्चाच्यमन्त्रणे मन्त्रा दित मन्त्रास्तु घाडणः'॥

दित माधवीये वेदार्थप्रकाणे तैत्तिरीयसंहिताभाखे प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके प्रथमाऽन्वाकः॥ \* ॥

भ्रवीऽसि भ्रवीऽहर संजातेषु भ्र्यासं धीरश्चेत्ता वसु-विदुग्रीऽस्युग्रीऽहर संजातेषु भ्र्यासम्प्रश्चेत्ता वसुवि-दंभिभूरस्यभिभूरहर संजातेषु भ्र्यासमभिभूश्चेत्ता वसुविद्युनिष्म त्वा ब्रह्मणा देखेन ह्यायास्म वीदवे जातवेदः। इत्थानास्वा सुप्रजसः सुवीरा ज्याग्जीवेम विल्हता व्यं ते। यन्ने अग्ने अस्य यज्ञस्य रिष्यात्॥ ॥१॥

यद्वा स्नन्दादाज्यस्योत विष्णा। तेन हिना सपतं दुर्मरायुमैनं दधामि निर्म्धत्या उपस्थे। भूभृवः सुव-रुच्छुंभो अमे यजमानायेधि निर्मुंभो अभिदासंते। अमे देवेड मन्दिंड मन्द्रिज्ञामर्त्यस्य ते होतमूर्धना-जिधिम रायस्पाषाय सुप्रजास्वाय सुवीयाय। मने। ऽसि प्राजापत्यं मनसा मा भूतेनाविष्ण। वागस्यैन्द्री संपत्नस्रयंशी॥ २॥

वाचा मेन्द्रियेणाविश। वसन्तर्मतूनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु। श्रीष्मस्तूनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रीणातु। वर्षा ऋतूनां प्रीणामि ता मा प्रीताः प्रीण-न्तु। श्रद्खतूनां प्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातु। हेमन्तिशिश्रार्थतूनां प्रीणामि ता मा प्रीता प्रीणी- वान

पश् मे

स्य

:Q

ľ

ताम्मीषामयार्हं देवयञ्यया चक्षुं सान् भूयासम्मे-र्हं देवयञ्ययाद्वादा भूयासं॥ ३॥

दिखंरस्यदं श्री भ्यासममं दंभेयम् श्रीषामयार् हं देवयच्यया हच्हा भूयासमिन्द्राश्चियार् हं देवयच्य-येन्द्रियाच्येनादो भूयासमिन्द्रस्याहं देवयच्ययेन्द्रिया-वी भृयासं महेन्द्रस्याहं देवयच्यया जेमानं महिमानं गमेयम् श्रेः स्विष्ट हते। उद्देवयच्यया युष्मान् यज्ञेनं प्रतिष्ठां गमेयं॥ ४॥

रिष्यात् सपत्रक्षयं ख्याचादे । भूयास् पर्चिरं शच॥।

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः॥ \*॥

प्रथमानुवाके आज्ययहणानुमन्त्रणमुतं। दितीयानुवाके हिविहीं मानुमन्त्रणं वक्तयं। तत्र इत्यमानस्य हिविधा विहः-स्कन्दनिवारणाय परिधीयमानानां परिधीनामनुमन्त्रणमनु-वाकादी उपवर्णाते। कन्यः। परिधीन् परिधीयमानाननुमन्त्रयते "भुवाऽसि भ्रवाऽह्र सजातेषु स्रयामं धीरश्चेत्ता वस्रवित्" दिति मध्यमं "उग्रीऽस्थुग्रोऽह्र सजातेषु स्रयासमुग्रश्चेत्ता वस्र-वित्" दिति दिवणं "श्रीभस्रस्थिभस्र ह्र सजातेषु स्रयास-

मभिभूखेला वसुवित्' इत्युत्तरमिति। हे मध्यमपरिधे लं भुवाऽि खिरोऽिष । रचीिभरविचाखमानवात्। ऋतएवा-बायते। परिधीन् परिद्धाति रच्यामपच्या इति। तस्य भ्वस्य तवानुमन्त्रणेन ऋहम्पि मजातेषु ज्ञातिषु भ्रुवा मूयासं। किञ्च धीरे। धैर्थवान् चेत्ता रचोऽपहननस्य ज्ञाता, वसुवित् वसुना स्था भ्रयासं। हे दि चिणपरिधे तं रचां सपहन्तुमु-गे। इसि । तवानुसन्त्रणेन श्रहमपि उग्रे। स्यामं। यथा ज्ञातया सम प्रतिवादिने। न सवन्ति तथा सम्पादनसुग्रलं। किञ्च वैरिणेऽपचनुमथुगा अयासं। चे उत्तरपरिधे लं रचमामभि-भवितासि। तवानुमन्त्रणेन ऋहमपि ज्ञातीनां वैरिणाञ्चाभि-भविता भ्रयासं। एतदीयस्य ब्राह्मणस्य समीपवर्तिलेनात्यन्त-विच्छेदाभावानाच बाह्मणमुदा इत्य व्याक्रियते। किन्तु पाठक-मेणादा इत्य दशमानुवाके व्याकरियते। कल्यः। श्रथाग्नियोगेन युनित "युनिज्य ला ब्रह्मणा दैखेन इव्यायासी वाढने जात-वेदः" इति । चे जातवेदः दैव्येन देवयोग्येन ब्रह्मणा मन्त्रेण लां युनज्मि श्रस्मिन् कर्मणि युक्तं करोमि। किमधें। इदं इविवीं हुं। कलाः। समिधार भाषीयसानयोर्जपति "इन्धा-नास्ता सुप्रजसः सुवीरा ज्याग्जीवेम बिल हता वयं ते" इति। हे जातवेद: लां इन्धाना: ज्वालयनो वयं सुप्रजस: श्रोभ-नापत्थापेताः सुवीराः श्रोभनस्त्थापेताः ज्याक् \*चिरं जीवेम। किं कुर्वनाः। विलं पूजामा हरनाः। कन्यः। त्रथानार्वे दि इवी १५-

<sup>\*</sup> नीराम्मित तै॰।

पश् मे ह्य

1]

धान

:q r

यामनान्यभिमन्त्रयते "यसे प्रश्ने प्रस् यज्ञस रियादादा स्कन्दादाञ्चस्थात विप्णा। तेन इति सपतं दुर्भरायुमीनं दधामि निर्च्छा उपसे" इति। हे अग्ने अस मम यज्ञस सम्बन्धि यत् बर्चिरादिकं रिखात् रचः प्रस्तिभिर्विनाणितं खात् त्राज्यस्थात त्राज्यसापि यदा त्रन्यं विन्दुजातं जीहवादिकं स्कन्देत् अधः पतेत् हे विष्णो व्यापक तेन नष्टेन स्कन्नेन च वैरिणं इति। यः सपत्ना मार्यितुममकाः एनं दुर्भरायुं सपतं निर्ऋत्याः पापदेवतायाः उपसे उत्सङ्गे श्रादधामि म्यापयामि । कन्यः "श्रथ भूर्भुवः सुविरुष्टाग्निहोत्रभेताभि-र्था इती भिरुपमादयेत्। अय वै भवति । दर्भपूर्णमामावासभ-मान एतासिकाइतीसिईवी श्वामादयेत्। अय वै भवति। चातुर्मास्यान्यासभमान एताभिर्खाइतीभिईवीश्यासादयेत्'' इति। भूरादयस्तयः प्रव्हा स्तानचयवाचिनः एतानि इवींवि स्रोकत्रयरूपाणीति ख्यन्ते। इदं व्याह्नित्रयं यद्यपि याज-मानका एडे पठितं तथापि प्रत्यचेण ब्राह्मणवाक्येन आध्यर्थव-कियायां विनियुक्तलात् उल्कष्टयं। कन्तः। द्रभामस्याधीय-मानमनुमन्त्रयते "उच्छुयो त्रग्ने यजमानावैधि निग्रुयो श्रभिदासते। अग्ने देवेद्ध मन्दिद्ध सन्द्रजिक" दति। हे अग्ने यजमानाय उच्छुग एधि उद्घतगली भव। यजमानकार्थे-व्याविष्मृतवला भव। ऋभिदामते उपचयते ग्रववे निग्राम एधि न्याभूतवला भव। उक्तक्रमेण यजमानमन्यहीतुं निय-हीतु स मनून् चतुर्भिविभेषणैर्द्रा प्रात्साहयति। हे अग्रे

अङ्गनादिगुणयुक्त देवेद्ध देवेदीं मिन्दह मन्नापि दीप्त। एतच पददयं निविद्वाह्मणे व्याखातं। देवेद्ध द्याच देवा ह्येतमैन्धत। मन्बिद्ध इत्याह मनुर्ह्धीतमुत्तरे। देवेभ्य ऐन्ह इति। मन्द्रजिक सन्द्रा हर्षहेतुर्जिका यस्त्रेति विग्रहः। कल्पः। प्रवरं प्रविधमाणमनुमन्त्रयते "ऋमर्त्यख ते हातर्मूर्धन्ना जिघिम रायखीषाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय" दित । हे होतर्देवा-नामाङ्गातमेरणर्चितस्य तव मूर्धनि त्राजिविमे घृतादिकं चार्यामि। किमधे। यजमानस्य धनपृष्टिश्रीभनापत्यश्रीभन-वीर्थाधे। बन्यः। स्वीवमाघारमाघार्यमाणमनुमन्त्रयते "मने। ऽमि प्राजापत्यं सनसा सा सूतेनाविषा" दति। हे सीवाघार लं सनोऽसि प्रजापतिमखिन्य चासि। सनमा प्रजापतिं ध्या-यताध्वयंणा निषाद्यमानवात्। श्रत्र भूतश्रव्दः प्रजापतिसृष्टं यज्ञमाच्छे। प्राजापत्था यज्ञ इति ब्राह्मणेन व्याख्यासमान-लात्। तेन भूतेन प्रजापतिस्रष्टेन यज्ञेन तत्साधकेन सनमा च मह हे स्तीवाघार मां त्राविश। कलाः। स्चामाघारमाघा-र्घमाणमन्मक्यते "वागसैन्दी सपत्नचयणी वाचा मेन्द्रिये-णाविश" इति। हे सुचाघार लं वागिस वाचा मन्त्रमुचा-रयताध्वर्षेणा निष्पाद्यमानवात्। कीदृशी वाक्। ऐन्ही इन्ह्रेण व्याक्ततवात्। तचैन्द्रवायवग्रहत्राच्चाणे समाचातं। तामिन्द्रो मधातीऽवक्रम्य वाकरोदिति। सा च वाक् सपतच्चणी वैरिघातिनी । सुचाघारमन्त्र हपाया वाचः सपत्र घातिलं तद्भाञ्चाणेन स्वितं। श्रद्भुते। यज्ञी यज्ञपतेरित्यादानार्था पर ग्रे<sup>व</sup> स्थ

[ }

धान

न्य | [ग्रि | ग्रि इति। तादृश्या वाचा इन्द्रसृष्टेन चतुरादीन्द्रियेण सह हे स्चाघार सामाविश । कल्पः । प्रयाजानासिष्टमन् सन्त्रयते "वसन्तम्हद्धनां प्रीणामि स मा प्रीतः प्रोणात्। ग्रीयम्हद्धनां प्रीणामि स मा प्रोतः प्रोणातु । वर्षा ऋद्वनां प्रीणामि ता मा प्रोताः प्रीणन्तु। अरद्खदनां प्रीणामि सा मा प्रीता प्रीणातु। इंमन्तिशिशराद्वां प्रीणामि ती मा प्रोती प्रीणीतां" इति। च्छतुवाचकविष्यनादिशब्दैः समिद्यागादिपञ्चप्रयाजाभिमानिदे-वता वच्यने। तां अवमनादीन हं तेष यामि। ते च तुष्टा मां तोषयन्तु। कन्यः। ऋज्यभागाविष्टावनुमन्त्रयते "श्रशी-षामयार इं देवय जाया च चुमान् भूया मं " इति । उत्तरार्धे ऽग्रये जुहोति दचिणार्धे मोमायेति अवणादग्रीवामावाज्यभा-गयादें वा तयाः मम्बन्धिना देवयच्या ममन्त्रकाच्यभागाञ्जतः तया ऋध्वर्यनिष्पादितया यजमाने।ऽइं चनुःपाटवयुक्तो स-यासं। युक्तं चैतत्। चचुषी वा एते यज्ञस्य यदाच्यभागाविति ब्राह्मणे चतुर्थेन निरूपितलात्। कत्यः। श्रश्चिमिष्टमनुमन्त्र-यते ''ऋग्नेरइं देवयञ्चयाद्वादे। भूयासं" इति। दर्शपूर्णमा-मयारायस प्रधानयागसाग्निरीवता स चान्नभचनः। अग्निरी देवानामनाद इति श्रुतेः। श्रतसद्यागेन यजमानस्यानाद-लमुचितं। कन्यः। उपांग्र्याणिसप्टमनुमन्त्रयते "दिश्चिर्ख-दक्षा भूयासमसुं दभेयं'' इति । श्रमुमित्यत्र यं यजमाना देष्टि तं मनसा धायतीति। उपांशुयाजस प्रजापतिर्विष्णुरश्चीषासी वा विकल्पेन देवताः, हे उपांग्र्याजदेव लं दक्षिर्धि।

श्रक्षाभिर्देखख लं हिंसकोऽसि। लग्रसादात् श्रहं वैरिभिर-हिंसितो भ्रयासं। श्रमुं वैरिणं दभेयं मारयेयं। कल्पः। श्रमी-षोमाविष्टावनुमन्त्रयते "श्रमीषोमयोरहं देवयञ्चया द्ववहा भ्र-यासं" दति। पार्णमास्यां ततीययागस्याभीषोमी देवता तये। श्रव्यक्षत्रविभिन्नतं त्या द्वता द्वावताके प्राचित्रं। श्रव्यक्षत्रविभिन्नतं त्या द्वताच द्वावताके प्राचित्रं। श्रव्यक्षत्रविभिन्नतं त्या द्वताच द्वावताके प्राचित्रं।

## CORRIGENDA IN FASC. IX.

P. 774, l. 1, read (ঘণাধ জাণাং সণাং অংশ ত অংশ)
P. 855, l. 5, for নালুলআ read নালুলসু.

महेन्द्रो देवता" दिता। तचेन्द्रशब्दार्थप्रयुक्ता यजमानस्य जेललप्राप्तिः। महच्छब्दार्थप्रयुक्ता दिवीयर्थादिगुणैर्महत्तप्राप्तिः।
कच्यः। स्विष्टकतिमष्टमनुमन्त्रयते "यग्नेः स्विष्टकते।ऽहं देवयच्ययायुक्षान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयं" दति। कस्थिद्धिः
केनचित्रिमित्तेन हद्दनामधेयमस्यमत, स च कदाचिद्वैराइत्या ते। वितः पूर्विमष्टानां यागानां वेगुष्यं परिद्वत्य स्विष्टकन्तं क्षतवान्। तथा च ब्राह्मणमास्वायते "देवा वे यज्ञादुद्दन्

[8

धान

पश् मि

₹य

Πē

T T इति। तादृग्या वाचा इन्ह्रसृष्टेन चनुरादीन्द्रियेण सह हे सुच्याचार सामाविशा। कन्यः। प्रयाजानासिष्टमनुसन्त्रयते "वसन्तरहत्नां प्रोणामि स सा प्रीतः प्रोणातु। ग्रीश्रस्ट्रत्नां प्रीणासि स सा प्रीतः प्रोणातु। वर्षा ऋद्वनां प्रीणासि ता सा

बाह्मणे चनुष्ट्रेन निरूपितलात्। कन्यः। त्रामण्डिप् यते "त्रमेर्हं देवयञ्चयात्रादे। भूयागं" इति। दर्भपूर्णमा-संवाराद्यस्य प्रधानवागस्यामिदीवता य चात्रभन्नकः। त्रमित्री देवानामन्नाद इति श्रुतेः। त्रतस्तद्यागेन वजमानस्यान्नाद-लम्चितं। कन्यः। उपांद्र्यात्रमिष्टमनुमन्त्रवते "दक्षिरस्य-दक्षे भूयासमम् दभेयं" इति। त्रमुमित्यत्र यं यजमाना देष्टि तं मनसा ध्यायतीति। उपांद्र्यात्रस्य प्रजापतिर्विणुर्भोषे।मै। वा विकन्येन देवताः, हे उपांद्र्याजदेव लं दक्षिर्सि।

श्रमाभिर्देथस्य लं हिंसकोऽिम । लत्प्रसादात् ऋहं वैरिभिर-चिंसितो भ्रयासं। श्रमुं वैरिएं दभेयं मारयेयं। कलाः। श्रमी-वामाविष्टावनुमन्त्रयते ''त्रग्नीवामचार्हं देवयञ्चया तृत्रहा भू-यासं"दति। पार्णमाखां ततीययागसाद्योषामा देवता तयाश्च व्यक्तिमित्ततं लष्टा हतपुत्र इत्यनुवाके प्रपश्चितं। श्रत-साद्यागेन यजमानस्य वैरिहन्तृतं युत्तं। कल्यः। इन्हाग्नी दष्टाव-नुमन्त्रयते "इन्हाभियोर हं देवय ज्ययेन्द्रिया यनादे। भ्रयामं" इति। श्रमावास्त्रायां श्रमेमयाजिनः मान्नायाभावे दितीय-पुरो डाग्रस दन्द्राग्नी देवता । तचेन्द्रानुग्रहा द्यान स्थेन्द्रियो-पेतलं श्रम्यनुग्रहाचान्नादलं। कन्यः। इन्ह्रमिष्टमनुमन्त्रयते "दन्द्रसाइं देवयञ्चयेन्द्रियावी भ्रयासं" दति। सान्नायसेन्द्रे। देवता। तत्रमादाद्यजमानस्थेन्द्रियाविलं। कस्यः। महेन्द्रमि-ष्टमनुमन्त्रयते "महेन्द्रसाइं देवयञ्चया जेमानं महिमानं गमेयं' दति। केषाचित्राचायस महेन्द्री देवता। तथा चाचायते "चया वै गतिश्रयः ग्रुश्रुवान् ग्रामणीराजन्यस्तेषां महेन्द्री देवता" इति। तचेन्द्र शब्दार्धप्रयुक्ता यजमानस्य जेल-लप्राप्तिः। महच्छब्दार्थप्रयुक्ता दिवीयर्थादिगुणैर्महत्तप्राप्तिः। कल्पः। स्विष्टकतिमष्टमनुमन्त्रयते "त्रग्नेः स्विष्टकते।ऽहं देव-यञ्चयायुक्षान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयं" इति। कश्चिद्धिः केनचिनिमित्तेन रूट्रनामधेयमलभत, स च कदाचिद्वैरा-ज्ञत्या ताषितः पूर्वमिष्टानां चागानां वैगुष्धं परिद्वत्य खिष्ट-क्षत्तं क्षतवान्। तथा च ब्राह्मणमास्त्रायते "दैवा वै यज्ञादुइ-

ग्रे<sup>इ</sup> स्य

[ }

धान

पश्

न्प || । | प

q ::1 : मन्तरायन्त्य यज्ञमिविधन्तं देवा श्रीभ समगच्छन्त कचातां न इदिमिति तेऽज्ञविन्त्वष्टं वे न इदं भविद्यति यदिम् राध-विद्याम इति तित्वष्टकतः खिष्टकत्तं दित । यद्ग्रये खिष्ट-कातेऽवद्यति भागधेयेनैव तद्रुद्र समध्यतीति च । खिष्टक-च्छन्द्र निर्वचनं सीचामण्यां मैचावक्णप्रैषमन्त्रे विद्यष्टमा-खायते "देवे श्रीग्रः खिष्टकदेविमन्द्रमवर्धयत् । खिष्टं कुर्व-नित्वष्टकत् खिष्टमद्य करोत् नः" इति । तचाग्निणन्दार्थप्रयुक्तं यजमानस्यायुग्नन्तं । श्रत एव मन्त्रान्तरमेवमाखायते "श्रीग-रायुग्नान्त्य वनस्पितिभरायुग्नान् तेन लायुषायुग्नन्तं करोमि" इति । खिष्टकच्छन्दार्थप्रयुक्ता यज्ञप्रतिष्ठाप्राप्तिः । यदायम-ग्रिः खिष्टं करोति तदा यजमानः सगुणेन सम्पूर्णेन यज्ञेन प्रतिष्ठां फलप्राप्तिं लभते ।

श्रवितियोगसङ्गृहः।
"भुवेऽसीति विभिर्मन्तैः परिधिवयमन्तणं।
युनाग्नियोग दत्यानाः समिधेरिनुमन्त्रणं॥
यसे हिवर्मन्त्रयेत भूविभिः खापयेद्धविः।
उच्छुक्षो मन्त्रयेतेभ्रममर्थं प्रवरं तथा॥
सीवाघारं मनेऽसीति सुचाघारं तु वागिति।
वमन्तपञ्चभिर्मन्तैः प्रयाजानाञ्च मन्त्रणं॥
श्रग्नीषे।मेत्याच्यभागावग्नेरित्यग्नियाज्ञकं।
दश्लीत्युपंग्रुयाजाखं स्पष्टमग्नीति पञ्चकं॥
श्रनुवाके दितीयेऽस्निनान्ताः षष्टिंग्रतिर्गताः"। दति॥

श्रथ मीमां साँ। पञ्चमाथाय प्रथमपादे चिन्तितं।

"खाद सन्तादिमन्त्राणां क्रमो नो वान्यवद्भवेत्।

ग्राखान्तरे व्यव्ययेन न क्रमो नियते। उत्र हि॥

दर्भपूर्णमासयोर्याजमानकाण्डे प्रयाजानुमन्त्रणमन्त्रा \*श्रान्त्राताः। वसन्तम्द्रत्नां प्रीणामि ग्रीमम्द्रत्नां प्रीणामीत्या-दयः। तेषां नियतक्रमोऽभ्युपगन्तव्यः, 'श्रय्येव्वाग्रयोपां ग्रुपाजा-खनुमन्त्रणमन्त्रेषु नियतक्रमदर्भने नाचापि क्रमनियमस्य बुद्धिस्य-व्यादिति चेनीवं। श्रव नियामकाभावात्। न तावदच पाठे।
नियामकः, वसन्तग्री ग्रवधामकाभावात्। न तावदच पाठे।
नियामकः, वसन्तग्री ग्रवधामर द्वेमन्तमन्त्रणामनेन क्रमेण तैचिरीयग्राखायां पठितानां ग्राखान्तरे व्यव्ययेन पाठदर्भनात्।
नाच यवागूपाकवदर्थां नियामकः, वसन्तमन्त्रेण यस्य कस्वचित्रयाजस्थानुमन्त्रणेऽप्यनुपपत्यभावात्। नाप्यच जिङ्गं नियामकं,
वसन्तमन्त्रे समिद्यागैकविषयस्य विशेषसामर्थस्यादर्भनात्। तस्ना-

"उपां ग्रुयजने नाङ्गं दिख्यमन्त्रो गताऽयवा। साधारणता सिङ्गादेभी नाभावाद नङ्गता॥ मन्त्राणां कर्मणाञ्चाच क्रमेण मानभी च्यते। प्रक्रियावत्क्रमो मानं यथासञ्चं तताऽङ्गता॥ क्रमः समानदेशतं पाठादर्थाच पाठतः। यथासञ्चं सन्तिधिञ्च यथासञ्चमुदा इतं॥

<sup>\*</sup> खनियता इति तै।

<sup>†</sup> खन्येव्ययोघोमीयोपांश्वयाजादि॰ इति तै॰।

गुरुधधिमिति सावायपात्राङ्गं सन्तिधेर्मतं।

पशुधर्मीऽर्घमादेखादशीषामीयगा भवेत्''॥

"दिखरखद्था ऋचामममुं दभेचं" दति। श्रख मन्त्रखापां-

इउयाजाङ्गतायां अतिवाक्ये न विद्येते। \*ब्राह्मणे विनि-

यागमासाय ऋषान्तरेणासीवासातलात्। एतया वै द्अधा

देवा श्रसुरानदभ्वन् तयैव भावयं दभोतीति बाह्मणं।

दिखर्घातकमाय्धं। श्राग्नेयाग्नीषामोययोर्प्यनिष्टनिवार्कलात्

लिङ्गं साधारणं प्रकरणञ्च त्रवाणामेकमेव, तता मानाभा-

वादयं मन्त्रा नापां गुरावाजाङ्गिमित प्राप्ते ब्रमः । श्राध्वर्धव-

काण्डे श्राग्नेयोपां ग्रुया श्राग्नी वामीयकर्माणि क्रमेणाचातानि ।

याजमाने च काण्डे तदिवयमन्ताः क्रमेणाचाताः "श्रग्नेरहं

देवयच्ययाद्मादी भ्रयासं। दिव्यरखद्वी भ्रयामममुं द्भेयं।

श्रमीवामयारहं देवयञ्चया चनुमान् अवामं। श्रमीवामयारहं

देवयज्यया रुवहा भ्रयामं" दति। तत्र यथा वाकादयान्-

सन्धानसम्पन्नं प्रकर्णं प्रथक् प्रमाणं तथा प्रकरणदयान्य-

न्धानसम्पनः क्रमः कुता न मानं स्थात्। न चास्य प्रकरणे

दर्भपूर्णमासयार्थाजमानमन्त्रकार्छे कश्चिमन्त्र श्राखायते।

पश्

मे

[}

धान

111

स्य

T

79

उन्तर्भाता दयोवांकायोरिव प्रकरणयोरेकवाकालाभावात्।

तसात् मन्त्रक्रमप्रमाणेन मध्यवर्तिन उपांशुयाजस्य मध्य-

वर्ती मन्त्रे। ममानदेशलं ज्ञम इति क्रमस्य स्वरूपं। तच

दिविधं। पाठकतमर्थकतञ्च। तच पाठकतमपि दिविधं।

\* ब्राह्मणे विविधाग आसायार्थविवर्गस्यैवाद्यातलात् इति नाः।

यथासङ्कां सिकिधिसेति। तयाराद्यस्य दिक्षमन्त उपांग्रहरा-हरणं। ग्रुट्यध्वं देवाय कर्मण दत्ययं मन्त्रः शोधनीयेषु वस्तुषु साधारणा भासते। तत्र सान्नाव्यपात्राणि कुमीणा-खापवित्रादीनि त्रान्नरेषु मातिरत्यन दत्यादिमन्तेषु त्रव-भासन्त दति सन्निधिना तत्पात्रप्रेत्रचणे ग्रुट्यध्वमिति मन्ते। विनियुच्यते। त्रनुष्टानसादेग्यात् पग्रुधमीणामग्रीपामीयाङ्ग-लं। तदेवं क्रमस्य नैविध्यं द्रष्ट्यं॥ ०॥

द्ति साधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्णयजुः संहिताभाये प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः ॥ .



श्रिममा दुरिष्टात् पातु सिवताऽघण्यं साद्यो मेऽनितं दृरेंऽरातीयति तमेतेनं जेष्य सुरूपवर्षवर्णे रहीमान् भद्रान्द्यीरं श्रुभ्येहि मामनुवता न्युं शोषीर्णि सद्विमिड् रह्यदित रहि सर्ख्येहि रिन्तरिस रमंतिरिस सू-नर्यस जुष्टे जुष्टिं तेऽशीयोपं ह्रत उपहवं॥१॥

तेऽशीय सा में सत्याशीर्स्य यज्ञस्य भूयाद्रेडता मनसा तच्चेकेयं यज्ञो दिवर रोइतु यज्ञो दिवं गच्छ-तु यो देवयानः पन्यास्तेन यज्ञो देवार श्राप्येत्वसा- खिन्द्र इन्द्रियं देधालुसानायं उत यज्ञाः संचन्ता-

मसासु सन्वाशिषः सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिर्मधोनी

श्रमि जुष्टिं ते गमेयं। मना ज्योतिर्जुषतामाज्यं

विच्छिनं यज्ञः समिमं द्धातु। बहस्यतिस्तनुतामिमं

ने। विश्वे देवा इह मादयन्तां। ब्रध्न पिन्वस्व द्दता

मे मा श्रायि कुर्वता मे मापदसत् प्रजापतेभीगाऽस्यू-

र्जिखान् पर्यस्वान् प्राणापाना में पाहि समानव्याना

में पाचादानवाना में पाचारिताऽस्यशित्ये त्वा मा

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके

दितीयानुवाके इविरनुमन्त्रणमुतां। हतीयानुवाके भच्छ-

खेडादिभागसानुमन्त्रणमुखते। कन्यः। प्राधिचेऽवदीयमाने

जपति "श्रिझमां दुरिष्टात् पातु सविताऽचश्रसात्" द्रति।

मन्त्रवैक खोन कियावैक खोन वा यदिर ष्टं तहुरिष्टं तस्नाहुरि-

ष्टात् अग्निमीं पातु। अघणंगात् पापर्चेरसुरादेः सविता

मा पातु । कच्यः । यजमानभागे "था मेऽन्ति दूरेऽरातीयति

ज्षिरिस ज्यस्व ना जुष्टा नः॥२॥

में श्रेष्ठा अमुचामुष्मिन् लोके॥ ३॥

तृतीयोऽनुवाकः॥ \*॥

उपहवं जुष्टा नस्वा षट् च ॥ ३॥

म स्य

[}

धान

पश्

ΠŦ

प त

तसेतेन जेषं" इति। श्रवदीयमाने जपतीति श्रेष:। यो राचमादिः ममान्तिके दूरे वा अरातीयति अनुलिमच्छति तं राचमादिमेतेन यजमानभागेन जेषं जयेयं। कल्पः। इ.डा-मवदीयमानामनुमन्त्रयते। सुरूपवर्षादिर्भघोनीत्यनः। सुरू-पेति मन्त्रादिः। मघोनीति मन्त्रान्तः। पाठसु "सुरूपवर्ष-वर्ण एडीमान् भट्रान्दुर्याष्ट्र अभ्वेडि मामनुवता न्यु शीर्षाणि मृद्वमिड एह्यदित एहि सरखत्येहि रिन्तरिस रमतिरिस सनर्थीस जुष्टे जुष्टिं तेऽशीयापह्नत उपहवं तेऽशीय सा मे सत्या ऽऽशीरस्य यज्ञसा स्रयादरेखता मनसा तच्छकोयं यज्ञी दिवर रोइतु यज्ञो दिवं गच्छतु यो देवयानः पन्यास्तेन यज्ञो देवा प्रयोवसासिन्द दन्द्रियं दधावसान् राय उत यज्ञाः मचन्तामसासु सन्वाशिषः मा नः प्रिया सुप्रहर्तिर्भघोनी" इति। गेगमरीरधारिखा द्रडाखाया देवतायाः सम्बोधनं सुरूपवर्षवर्णं दति। इटङ्गपुच्छादिकं रूपं। वर्षं दृष्टिः। वर्णः गुज्जकाष्णकि विल्लादिः। श्रीभना रूपवर्षवर्षा यस्याः सा तथा-ता। ग्रङ्कादीनामितदीर्घलवक्रवादिपस्हिरेण दर्भनीयलं रूपस्य ग्रोभनलं। वधें दिविधं उदकरूपं घृतरूपञ्च। तचेडा खकी यात्यदात् घृतं वर्षति । तथा च मन्त्र प्राव्वायते ''द्रुडा-थाः पदे घृतवति खाइ।'' दति "मानवी घृतघदी मैचा-वरुणी'' इति "इडायाः पदं घृतवचराचरं' इति च। तथा ब्राह्मणमणाबायते "सा यच यच न्यक्रामत्तता घृतम-पी खत तसा द्वृतप युच्यते" इति "ट ष्टिर्वा इडा ट छी वै निक्रमणे ग्ने<sup>इ</sup> स्थ

[8

घान

पश्

घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिवन्ति" इति च। तदिदं घृत इपलं वर्षस्य शाभनतं। कर्वुरादिसङ्गीर्धतपरिहारेण विस्पष्टं शुक्त-क्रमणकपिललादिकं वर्णस्य भ्राभनलं। तथाविधे हे द्रे दमान् श्रसदीयान् भद्रान् शास्त्रोत्तयज्ञमाधनसम्पूर्णान् दुर्यान् यज्ञ-गृहान् प्रत्यागच्छ। गृहा वै दुर्था इति हि श्रूयते। किञ्च मामभिलच्य अनुवता अस्मिन् यज्ञवते अनुकूला सती एहि श्रागच्छ । उ प्रव्दः समुचये । हे द्डाविशेषा यूयं श्रस्तदीयानि शिरांसि निष्टद्वं नितरां स्ने हपूर्वका घाणादिना श्रोधयध्वं। त एवेडाविशेषाः इडादिभिः स्वनर्थन्तैः पड्झिनामविशेषैः स्पष्टी-कियन्ते। इडादीनां गानामविशेषलं सप्तमका एडे समासातं "इडे र नोऽदिते सरखित प्रिये प्रेयिस सिंह विश्रुत्येतानि ते श्रिष्ठिये नामानि" (सं ॰ ७का ॰।१ प्र॰।६ श्र॰) दति । एतेषां प्रदर्भनार्थलात् रमत्यादिकमपि द्रष्टयं। हे जुष्टे प्रिये मेखे वा ते जुष्टिं लदीयां प्रीतिं त्रशीय प्राप्नुयां। हे उपह्नते इडे एही छोवमा गमना-यासाभिरनुजाते अहमपि त उपहवं लदीयामनुजां अशीय प्राप्त्यां। श्रस्य यज्ञस्य येयमाशीः फलप्रार्थना सा मे सत्या भूयात्। ऋरेडता ऋनादरमकुर्वता मनमा तत्फालं साधियतुं शकीयं लखसादाच्हको भ्रयामं। मयानुष्ठितोऽयं यज्ञः निः-श्रीणिमिव क्रमेण दिवसारोइतु। केनापि वैक खप्रतिवन्धेन भंभो यज्ञ खानारी इएं भंगाभावे तु यज्ञ त्रारी इत्येव। श्रारत्व च यखां दिवि यज्ञ इविभाजा देवा निवसन्ति तां दिवं खर्गप्रदेशविशेषं गच्छतु। तसिन् प्रदेशे गला सभायामुप-

विष्टा देवा येन मार्गेण इविभाजनशालां गच्छिना तेनैव मार्गेणायं यज्ञो यज्ञमम्बन्धं हिवर्देवानछेतु प्राप्नातु । तेन यज्ञेन तुष्ट इन्द्रः श्रसाखिन्द्रियं यज्ञान्तरानुष्टानाय चचुरा-दिपाटवं दधातु खापयतु। तादृशानस्मान् राया यज्ञ-साधनानि धनानि यज्ञा उत करियमाणा यज्ञा त्रपि सचनतां श्रात्रयन्तां। श्राशिवः तदज्ञफलान्यसासु सन्त्। सा तादृशी लं ने। उसान् प्रति सुप्रहर्तिः सुषु प्रकर्षेण शत्रूणां हिंसिका मघीनी धनवती च भव। कल्पः। श्रवान्तरेडां प्रा-म्बमानामनुमन्त्रयते "जुष्टिरिम जुषख ना जुष्टा नीऽिम जुष्टिं ते गमेयं 'दति। हे अवान्तरेडे लं जुष्टिरिम प्रीतिरूपामि। ना श्रसान् जुषस्त प्रीणय। ना श्रसाभिर्जुष्टामि मेवितामि। ते जुष्टिं लदीयां प्रीतिं गमेयं प्राप्तुयां। कल्पः। अन्तर्वेद्य-द्भिर्मार्जयते "मना ज्यातिर्जुवतामाज्यं विच्छित्रं यज्ञ स-मिमं दधातु। रहस्यतिस्तनुतामिमं ने। विश्वे देवा इइ मादयन्तां" इति । मना ज्योतिः मननीयोऽयम्प्राः तत्तदा-इतिस्वाच्यं मेवतां। कोनापि वैक खोन विच्छिन्निममं यज्ञं वैक च्यपि हारेण सन्द्धातु। ष्टहस्पतिः खयमेव ना ऋसा-दीयमिमं यज्ञं तनुतां। विश्वे देवा इच यज्ञे मादयन्तां हणन्तु। कच्यः। वर्ष्तिषदं पुरोडाश्रमनुमन्त्रयते "ब्रश्न पिन्यस्व ददता में मा चायि कुर्वता में मापद मत्' दति। यज्ञ पुरुषवाची ब्रभ-भ्रब्दः। यज्ञो वै ब्रध्न इति श्रुतेः। हे ब्रध्न पित्रख श्रसान्

<sup>\*</sup> सभायामुपरिष्ठादिति तै॰।

[}

धान

पश्

ग्नेव

स्य

ΠŦ

q T स्विज्ञ प्रीणय। ददते। धनं प्रयक्ति। सम देयं धनं मा घीयतां। श्रिप तु उपचीयतां। यागं कुर्वता सम मामध्यं मे। पदमत् मे। पचीयतां। श्रिप तु पुनः पुनर्वधंतां। कन्यः। श्रयान्वाद्यायं पचित तमन्तर्वेद्यामत्रमिभन्तयते "प्रजापते-भागे। उस्कूर्जस्वान् पयस्वान् प्राणापाना मे पाद्य समानव्याना मे पाद्युदानव्याना मे पाद्यचितोऽस्वित्ये ला मा मे चेष्टा श्रमुदाम्भिन् लोके" दित। यद्ययन्वाद्ययं स्वित्यां भाग-स्वयापि तेन प्रजापतेः पित्ते। यद्ययन्वाद्ययं स्वित्यां भागस्वयापि तेन प्रजापतेः पित्ते। वित्यस्वतात्। पयस्वान् चीरवत्स्वादुतमः, यदा चीरे पच्यमानवात्पयस्वन्वं। श्रत एव चीरे भवतीत्येके दित स्वकार श्राद्य। दे श्रन्वाद्ययं म लं श्ररीरगतान् प्राणादिवायुभेदान् पाद्य। एक एव वायुः श्ररीरगतस्थानभेदात् कार्यभेदाच प्राणादिनामभिभिद्यते। स्थानभेदः केस्विद्कः।

"हिंदि प्राणा गुदेऽपानः समाना नाभिसंस्थितः। उदानः कण्डदेशस्था व्यानः सर्वश्ररीरगः"॥ इति। उच्छामिनःश्वामी प्राणव्यापारः। मलमूत्रवारधःपातनम-पानव्यापारः। भुक्तस्यात्तरसस्य शरीरे साम्येन नयनं समान-व्यापारः। उद्गारहिक्कादिस्दानव्यापारः। क्रत्सासु शरीर-नाडीषु व्याप्य प्राणापानद्याः सन्धिकाले शरीरस्य बलप्रदानं व्यानव्यापारः। श्रत एव क्रन्दोगा श्रामनन्ति "यदै प्राणिति स प्राणा यदपानिति स्रोऽपानः। श्रय वः प्राणापानवाः सिन्धः स व्याना यो व्यानः सा वाक् तस्यादप्राणवनपानन् वाचमिश्चाहरति। त्रतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्मन्यनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष त्रायमनमप्राणवनपानः स्वानि करोति" (क्रा॰ ३प्र॰ १३ ख॰) दित। एवं बद्धविधव्यापारहेत्वात् प्राधान्यं द्यातियतुं व्यानस्य दिक्तिः। यदा
नागकूर्मक्षकरादिवायुविभेषाणामचान्तर्भावमभिप्रेत्यापि पुनक्तिः। हे श्रन्याहार्यं त्मचितोऽसि श्रपरिमितोऽसि दिति
ब्राह्मणं दिचणाग्नावन्वाहार्यं महान्तमपरिमितमोदनं पचतीति
स्वकारश्च। तस्मात् परकोकेऽप्यचित्ये ता तां ददामीति
स्वकारश्च। तस्मात् परकोकेऽप्यचित्रे ता त्राहमप्रसिन्
सोगाय मा चेष्ठाः चयं मा प्राप्नुहि। तस्मात् श्रहमप्रसिन्
खोके लां यथेच्छमनुभवामीति भेषः।

श्रच विनियोगसङ्ग्रहः।

"श्रद्धाः प्राणिचावदानं यो मेऽन्ति खामिभागदं।

द्रडादयं सुरूपेति जुष्टिरित्यनुमन्त्रयेत्॥

मना ऽद्भिर्मार्जनं ब्रघ पुराडाणं प्रजापतेः।

श्रन्वाहायं मन्त्रयेत मन्त्राः सप्तेह वर्णिताः"॥ दति।

दति माधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्णयजुःसंहिताभाय्ये प्रथमकाण्डे षष्टप्रपाठके हतीये। जुवाकः॥ ॥॥॥

[}

धान

पश्

ग्नेव

स्य

III T T T बिंद्योऽहं देवयञ्चया प्रजावान् भृयासं नराग्राश-संस्थाहं देवयञ्चया प्रणुमान् भूयासमग्नेः स्विष्टकता ऽहं देवयञ्चयायुषान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमग्नेरह-मुज्जितिमन् ज्ञेषश् सामस्याहमु ज्ञितिमन् ज्ञेषमग्नेर्-हमु ज्ञितिमन् ज्ञेषमग्नी यामयारहमु ज्ञितिमन् ज्ञेषम्नि-न्द्राग्नियारहमु ज्ञितिमन् ज्ञेषमिन्द्रस्याहं॥१॥

उजितिमनूजेपं महेन्द्रस्याहमुजितिमनूजेपम्भेः स्विष्टकतोऽहमुजितिमनूजेपं। वाजस्य मा प्रसवे-ने। द्वाभेणोदंशभीत्। अयो सपत्वाः इन्द्रों मे निया-भेणाधराः अवः। उद्वाभर्च नियाभन्च ब्रह्म देवा अवीर्टधन्। अयो सपत्नानिन्द्वाभी में विष्वीनान् व्यस्यतां। एमा अंग्मनाशिपो दोहंकामा इन्द्रवन्तः॥२॥

वनामहे धृष्टोमहि प्रजामिषं। रेहितेन लाग्नि-देवतां गमयतु हरिभ्यां लेन्द्री देवतां गमयलेत-शेन त्वा सर्या देवतां गमयतु। वि ते मुख्वामि रश्ना विरश्मीन वियोक्ता यानि परिचर्तनानि। धृताद्सासु द्रविणं यचे भद्रं प्रणी ब्रूताङ्गाग्धान् देवतासु। विष्णीः श्रंथार्हं देवयञ्चया यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयः सोम-स्याहं देवयञ्चया ॥ ३॥ सुरेता रेते। धिषीय त्वष्टुं रहं देवयञ्चया पश्चनाः कृपं पुषेयं। देवानां पत्नीर्मिग्र्यहपंतिर्यज्ञस्य मिथुनं तथारहं देवयञ्चया मिथुनेन प्रभूयासं। वेदे।ऽसि वित्तिरसि विदेय कमीसि क्रणंमसि क्रियासः स्नि-रंसि सनितासि सनेयं घृतवन्तं कुलायिनः रायस्या-ष्ट्रं सहसिणं वेदो देदातु वाजिनं॥ ४॥

इन्द्रस्याहमिन्द्रवन्तः सोमस्याहं देवयञ्यया चतु-श्रत्वारि श्राच ॥ ४ ॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे घष्ठप्रपाठके चतुर्थाऽनुवाकः॥ \*॥

हतीये भद्धसेडादिभागसानुमन्त्रणमुतं। चतुर्धे प्रेषा-इतिना त्रनूयाजादीनामनुमन्त्रणमुत्रते। कन्यः। त्रनूया-जानामिष्टमनुमन्त्रयते "विर्धेषोऽहं देवयञ्चया प्रजावान् भ्रयासं नराष्ट्रसस्थाहं देवयञ्चया पद्मान् भ्रयासमग्नेः स्थिष्टक्षते।ऽहं देवयञ्चयायुक्षान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयं" दति। वर्षिनराष्ट्रसस्य स्वयं त्रनूयाजदेवानामग्निविष्णेषाणां वा-चकाः। वर्षिनराष्ट्रस्य तत्त्तसार्थना युका। स्वष्टक्रमन्त्रस्य सम्जेति यजमानस्य तत्त्तसार्थना युका। स्वष्टक्रमन्त्रस्य [}

धान

पश्

मे

स्य

P5

117

D

Ŧ

थाखातः। कन्यः। अथ यव होतुर्भिजानाति अग्निरिदं हविरजुषतेति तद्यजमानमुज्जितिं वाचयति "श्रग्नेरहम् जिति-मनू जेवर् सामखा हम् जितिमनू जेवमग्ने र हम् जितिमनू जेव-मग्नोषे।मये।रहमुज्जितिमनू क्षेषिमन्द्राग्नियोरहमुज्जितिमनू को-ामिन्द्रसाहमुज्जितिमनू जोषं महेन्द्रसाहमुज्जितिमनू जोषमग्ने: खष्टकते। उद्यमुज्जितिमनू कोषं 'दित। यिसान् काले दे।ता हनावानं पठन् श्रशिरिदं हविरजुषतावी छधत मही वायाऽक्रतेत्यादीनि तत्तद्वेतासार्काणि वाक्यानि पठति ासिमन् कालेऽध्वर्युर्यजमानं तत्तद्देवताविषयाणि उच्चिति-।। स्थानि वाचयेत्। श्रमावास्थायां पार्णमास्यां वा यां यां विनां यजित ति हमनितिकम्य तदनुमारेण स्वक्तवाकभागा विकातिभागाञ्च प्रयोक्तयाः। पाठस्तु "त्रग्नेरहम् ज्ञितिं॰ ानुकोषं'' दति। त्राज्यभागदेवा < ग्रिक्विः सेवित्वा तेन इविषा ष्टा यज्ञविरोधिना ऽसरादोनभिभवनुक्षष्टं \*जयं प्राप्त-ान्। तदीयां तामुज्जितिमनु यजमाने।ऽइं पापह्रपं वैरिण-। भिभवत्रुत्कष्टं जयं प्राप्ताऽस्मि। एवं सर्वच योज्यं। कल्पः। वाजवतीभ्यां खूइत्युभी वाजवत्यी जपेत्। वाजभञ्दोऽस्ति थि। अर्धने। से चर्नी वाजवत्थी, तथा अर्चे वर्ष जमानेन जयमा-योरध्वर्युर्जुइपस्ती दे सुचै। यूदेत् परसारविपर्वामेनाप-। रयेत्। तत्प्रकारस्वसाभिरार्ध्वयवकाण्डे दर्शितः। पाठस्त

<sup>\*</sup> यचं इति तै॰। † उक्तं वाजविधार्यू इनमिति का॰।

"वाजस्य मा प्रसवेनोद्वाभेणोदयभीत्। श्रथा सपताः देन्द्रो मे निग्राभेणाधराष्ट्र श्रकः। उद्ग्रामञ्च निग्राभञ्च ब्रह्म देवा अवीरधन्। अथा सपतानिन्द्राग्नी मे विषूचीनान् खसातां" इति। इन्ह्री वाजसान्नस प्रस्तिनिमिन्तेन सुच ऊर्ध्यइणेन मामुद्यभीत् उत्कर्षं प्रापितवान्। श्रथ सुची न्यकारेण मम सपत्नान् अधरान् चक्कृतान् अकरेात्। देवा ब्रह्म परिष्टढं सुचा-रुद्वाहनियाहरूपं कर्मदयं अवर्धयन्। अथेन्द्राग्नी मम सपत्नान् विषूचीनान् सर्वतः पलायमानान् यस्तां विनामयेतां। कल्पः। श्रय यत्र हे।तुर्भिजानाति श्राशास्तेऽयं यजमाने।ऽसाविति तद्यजमानं यज्ञस्य दोइं वाचयति "एमा श्रमञाणिषो दोइकामा दन्द्रवन्तो वनाम हे धुचीम हि प्रजामिषं" दति। यिसान् काले होता सक्तवाकं पठनाशास्तेऽयं यजमानी ऽसावित्यादिवाक्यमुचारयति तस्मिन् कालेऽध्यर्थः यजमानं एमा अग्मित्यादियज्ञदो इमन्तं वाचयति। स्रुक्तवाके श्राय्-राशास्ते सुप्रजास्तमाशास्त द्रत्यादयः त्रायुराद्याशिषः समा-स्नाताः। इसा त्राणिषः त्रयमन् मां प्रत्यागच्छन्तु। वयम-षायुरादिदो इं कामयमाना सत्प्रसम्प्रदेनेन्द्रेण युक्तलादिन्द्र-वनाः तमिन्द्रं वनामहे भजामहे। तेन भजनेन पुत्रपात्रादि-प्रजामिषं द्रव्यमाणमन्नायुरादिकं घुचीमि । कामधेनुसदृशी-मिन्द्रदेवतां दुश्चासा। कल्यः। प्रस्तरं प्रच्चिमाणमन्मन्त्रचते "रोहितेन लाग्निरेवतां गमयतु हरिभ्यां लेन्ह्रो देवतां गमयलेतभेन ला स्र्था देवतां गमयतु" दति। राहित-

इर्वेतप्रशब्दा त्रयोन्द्रसर्वाणामयानभिद्धते । हे प्रसार तैर-

पश्च ग्रे<sup>ड</sup> स्थ

[]

धान

=4 ||T| |-1 |-1

श्वीरम्यादयस्वां स्नताकोत्तां तां तां देवतां गमयन्तु। कल्पः। परिधीन् विमुख्यमानाननुमन्त्रयते "वि ते मुञ्चामि रशना वि रसीन् वि योक्ता यानि परिचर्तनानि । धत्तादसासु द्रविणं यच भद्रं प्र णे। ब्रूताङ्गागधान् देवतासु" इति । लोको ह्यार्र चुरारे । इणीयमधं रश्नादिभिः सर्वता बधाति । तत्र रशनाशब्देन पलायनदार्छाय उद्रे बध्यमाना तन्त्रमयी चर्ममयो वा कच्छामिधीयते। रिक्राग्रब्देन श्रयमुखे संलग्ने। इस्तेनायनियमनार्थे। रज्जुविशेष उच्यते। योक्रामब्देनायं स्तको बद्धमुपयुको रज्जुविशेषः। पनायनस्य पुरतः पृष्ठतञ्चापसरणं वारियतुमुरःपुच्छादै। बन्धनापयुका रज्जुविश्रेषाः परिच-र्तनभव्देनीचानी। अयवद्ग्नेः परिधया रभनादिखानीयाः। हे अग्ने तव बन्धन हे ह्न् परिधि रूपान् रशनादीन् विमुञ्जा-मि। तदिमोकेन मन्तृष्टस्वं श्रमासु द्रविणं धेहि। यचान्य-द्वद्रमन्यानादिकं तद्यसासु धेचि। श्रसादीयचविर्भुतु देव-तासु भागधान् इवि:प्रदान् श्रसान् प्रकर्षेण ब्रूहि। कल्पः। श्रंयुवाकमुक्तमनुमन्त्रयते "विष्णीः श्रंयोरहं देवयञ्यया यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेंचं'' दति। शंयुभव्दः सुखिमश्रं कृष्यतिपुत्रं ब्रूते। तेन ग्रंयुं वार्चस्यत्यमिति त्राह्मणोत्रोः। स च वक्रषु कार्चेषु ब्याप्नुवन् विष्णुरिखुचते। तस्य परिताषदेतुलात् परिधि-प्रहरणं तदीया देवयच्या तया यजमाने।ऽहं क्रत्स्रयज्ञेन निष्यनां प्रतिष्ठां फलं गमेयं प्राप्नुयां। कल्पः। पत्नीसंयाजा-

नामिष्टमनुमन्त्रयते "सामखाइं देवयञ्चया सुरेता रेता धिषीय। लप्टुर इं देवयञ्यया पश्चिमा हूपं पुषेयं "दति। अधेतरावुपसमखित "देवानां पत्नीरिधर्ग्हपतिर्यज्ञ सिथ्नं तयारहं देवयज्यया मिथ्नेन प्रभ्रयामं" इति। चतुर्खां पत्नी संयाजानां क्रमेण सामस्त्रष्टा देवपत्था ग्रहपत्यशिरित चतखो देवताः, तच सामख रेताधारणाभिमानिलात् तदीययागेना हं रेता धिषीय धारयेयं। दिविधं हि रेत:। बन्ध्यम्त्यादकञ्च। तच बन्ध्यचा हत्त्वे सुरेता इति विशे-खते। लष्टा तु निषिक्षं रेतः पश्चादिरूपेण विकारयते। श्रतस्तवागेन पद्भारूपं पुषेयं पुष्यामं। मिथुनलिसञ्जर्थमेकस्मि-नेव मन्त्रे हतीयचतुर्घदेवते समस्रेते। या देवपत्था यस ग्रहपतिरशिः तदुभयं मिलिला यज्ञमखिन्ध मिथ्नं। तदीय-यागेना इमिप मिथ्नेन पुत्रपुत्री रूपेण प्रकृष्टी स्थासं। कत्यः। वेदे यजमानं वाचयति "वेदाऽिम विन्तिरिम विदेय" द्राया-उन्तादनुवाक खेति। वेदे निहिते सतीति श्रेष:। अन्तर्वेदि वेदं निधाधेति स्वान्तरे दर्शनात्। पाठसु "वंदोऽसि वित्तिरसि विदेय कभी सि करणसिंख क्रियास सिनरिंस सिनतासि सनेवं घृतवन्तं कुलायिन रायस्योष सहस्रिणं वेदो ददातु वाजिनं" इति । वेदोऽभीत्यस्य वाकासार्था विक्तिर-मीत्यनेन खष्टीक्रियते। हे दर्भमय लं वेदनामामि तस्य नाची ऽयमर्थः । वित्तिर्द्रे खलाभसाधनिमिति । त्रतस्त्रत्रसादेन त्रहं धनं विदेय लभेच। तथैवापिर व्याखोयं। कर्मासि कर्मनाम-

धान

कमि तस्य याखानं कर्णममीति। कियतेऽनेनेति कर्णं वेदीसमार्जनं भसाध्यूहनादिमाधनमित्यर्थः। त्रतस्त्या समा-र्जनादिकं क्रियामं। तथा लं सनिरिम सनिनामासि। तञ्चा-स्थानं सनितामीति। धनस्य दातामीत्यर्थः। त्रतस्त्त्रमादेन सनेयं धनस्त्रत्निगादिभ्या देयामं। किञ्च भवान् मद्यं राय-स्थाषं धनपृष्टं ददातु। कीदृशं। घृतवन्तं घृतादिभीजनसा-धनसम्द्रं। कुलायिनं निवासहेतुबद्धग्रदे।पेतं। सहस्त्रिणं सहस्त्रक्तवादिमञ्चोपेतं। वाजिनं भीज्यान्नसम्दर्धं।

श्रव विनिधागमङ्गृह:।

"वर्षिम् विभिरन्याजात्मन्त्रयेत् स्नतवाककं।
श्रोतित्यष्टिभिवाजदाभ्यां यूहेत् सुनै। तथा॥
एमा खनामग्रहणं रोहीति प्रसारं चिभिः।
वि ते परिधिमोचन्तु विष्णोः ग्रं ग्रंथुवाककं॥
चिभिः सोमेति संयाजान् वेदा वेदाभिमर्गनं।
श्रनुवाके चतुर्थेऽस्मिन् चयाविंग्रतिरीरिताः'॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे षष्टप्रपाठके चतुर्थीऽनुवाकः॥ \*॥

श्राप्यायतां ध्रुवा घृतेनं यद्यं यंत्रं प्रति देव्यद्याः।
सूर्याया जधाऽदित्या उपस्य उरुधारा पृथिवी युत्रे
श्रुक्तिन्। प्रजापतिर्विभान्तामं लोकस्तिस्थित्वा द्धामि

सृह यर्जमानेन सद्सि सन्धे भूयाः सर्वमिस सर्वः मे भूयाः पूर्णमिस पूर्णं मे भूया ऋश्वितमिस मा में श्रेष्ठाः प्राच्यां दिशि देवा ऋत्वित्रो मार्जयन्तां दिश्वी-णायां ॥ १ ॥

दिशि मासीः पितरी मार्जयन्तां प्रतीचां दिशि गृहाः पश्रवी मार्जयन्तामुदीचां दिश्याप श्रोषधयो वनस्पत्तयो मार्जयन्तामुध्वीयां दिशि यज्ञः संवत्सरी यज्ञपतिमीर्जयन्तां विष्णोः क्रमीऽस्यभिमातिहा गी-यचेण छन्देसा पृथिवीमन् विक्रमे निभिक्तः स यं दिशी विष्णोः क्रमीऽस्यभिश्वास्तिहा चेष्ठुभेन् छन्देसान्तरि-स्नमन् विक्रमे निभिक्तः स यं दिशी विष्णोः॥ २॥

क्रमें। उत्या हिन्ता जागतेन छन्देसा दिव-मनु विक्रमें निभिक्तः स यं दिष्मो विष्णोः क्रमें। उसि शवूयते। हन्तानेष्टुभेन छन्देसा दिश्रोऽनु विक्रमें नि-भिक्तः स यं दिष्मः ॥ ३॥

दक्षिणायाम्न्तरिष्ठ्मनु विक्रमे निर्भक्तः स यं दिष्मी विष्णोरेकान्नविश्यचे॥ ५॥

इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे वष्टप्रपाठके पच्चमोऽनुवाकः॥ \*॥ [9

धान

पश्

मे

₹¥

चतुर्चे अन्याजादिशेषहीमानुमन्त्रणमुत्तं। पञ्चमे ला-यायनादिसन्ता उचनो। कल्पः। भुवामायायमानासन्-मन्त्रयते "त्रायायतां पुता घृतन यज्ञं यज्ञं प्रति देवयद्भाः। सर्याया जधाऽदित्या उपय उर्धारा पृथिवी यज्ञे श्रसिन्" इति। यज्ञं यज्ञं प्रति तां तामार्ज्ञतं प्रति देवयञ्चा देवान होत्सिच्ह हो। चित्रिसः पर्याप्तेन घृतेनेयं प्रवा त्राषायतां प्नः प्नः पूर्यतां। जधःशब्देन पयः पूर्णस्तनमञ्जाऽभिधीयते। सुर्याणब्देन जपा त्रादित्यपत्री विवच्यते। तत्पत्नीलञ्च नचनेष्टावासायते। उषा वा श्रकामयत। प्रियाऽऽदित्यस्य सुभगा स्थामिति (त्रा॰का०३।प्र०१। ख०६) इति। द्वप्रब्दो ऽधार्ह्तयः। यथा सर्याया गारूपधारिखा ऊधः पयः-पूर्णे तथा भुवा घृतेनाष्यायतां। किञ्च। ऋदित्याः वेदि-रूपाया: पृथिया: उपस्थे उत्सङ्गे मेथं भुवा उहधारा महा-धारा सवा पुनः पुनः सिच्चमानाभिराज्यधाराभिरुपेता सती श्राषायतामिति शेष:। श्रत एव पृथिवी विस्तीणी सती मर्वस्मिन् यज्ञे सम्यगायायतां। कल्यः। त्रय याजमानभागं प्राञ्चाति "प्रजापतेर्विभानाम लेकसस्मि एस्वा दधामि सह चजमानेन" दति। यद्यपि खर्गादिलाकाः सर्वे प्रजापतिना स्टलात्तसम्बन्धिनः तथायकर्मभूमिलेन यजमानान प्रति विशेषेण न भान्तीति नास्ति तेषां विभान्शब्दवाच्यलं। सूली-कत्तु कर्मश्रमिलेन यजमानानां विशेषेण भाषमानलादिभान-भन्दवाचाः। विभान्नामके प्रजापतिमनन्धिनि तस्मिन् भूनोको

हि इविभागभवकेण यजमानेन मया मह लां खापयामि। कल्यः। पूर्णपाचे यजमानं वाचयति "सदसि सन्ने भ्रयाः सर्वमिस सर्वें में भूया: पूर्णमिश पूर्ण में भूया अचितमिस मा मे चेष्ठाः" दति। पूर्णपाचे त्रानीयमाने त्रध्वर्युणेति प्रेषः। हे पूर्णपात्र लं सदिस संयवनादिकार्यकारितया ग्राभनमि। श्रतो सम फलप्रदानेन सङ्ख्याः। सर्वेमिस सत्येकेन बच्च-माणेन प्राच्यादिमर्वेदिग्याप्तमि । श्रता ममापेचितं सर्वे कार्यं कर्तुं चमं ऋयाः। श्रद्धाः पूर्णमि। श्रतो मम प्रयोजनं सम्पूषें कर्तुमृद्युत्तं भ्रयाः। ऋचितमि पूर्णलादेव लं चयरिः-तमि। त्रातो मम कार्यकर्णे मा चेष्टाः चयं मा प्राप्ति । कल्यः। दिश्रो खूहित "प्राच्यां दिश्रि देवा च्हिलजे। मार्ज-चनां दिचणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीचां दिशि ग्रहाः पश्रवा मार्जयनाम्दीचां दिग्याप श्रीषधचा वन खतया मार्जयन्तामूर्धायां दिशि यज्ञः संवत्सरा यज्ञ-पतिर्भार्जयन्तां" दति । \* ऋत्विग्देवाद्यभिमानिनः सर्वे प्राणिना यागं द्रष्टुं प्राचादिदिचु निवमन्ति । अत एव ब्राह्मणमासा-यते। सर्वाणि वै अतानि त्रतमुपयन्तमनूपयन्तीति। मास-ग्रहादीनामचतनलेऽपि तदिसमानिनः पुरुषा दच विविचि-ताः। श्रन्तर्धानादिशक्तियागादेतेषाम दर्भनमविक् दू<sup>†</sup>। त एते देवादयः तस्यां तस्यां दिशि मां ग्रेशियन्त्। कन्यः। श्रेथी-

<sup>\*</sup> ऋ लि उदे चादा रित ते ।

<sup>†</sup> रतेवां दर्शनमविरुद्धमिति तै॰।

<sup>‡</sup> ताः श्रीधयन्तामिति का॰।

ccé

[]

पात्याय दिचिणेन पदा विष्णुक्रमान् क्रमते "विष्णोः क्रमो उस्वभिमातिहा गायचेण इन्द्रमा पृथिवीमन् विक्रमे निर्भक्तः स यं दियाः। विष्णोः क्रमोऽस्यभिष्यस्तिहा चैष्ट्भेन क्रन्ट्सान्त-रिचमनु विक्रमे निर्भतः स यं दियाः । विष्णाः कमोऽस्यराती-यते। इन्ता जागतेन छन्दमा दिवसनु विक्रमे निर्भतः स यं दियाः। विष्णोः क्रमोऽसि शचूयता इन्तानृष्टुभेन इन्द्रसा दिशोऽनु विक्रमे निर्भक्तः स यं दिशः" इति चतुर्भिर् श्रनु-कन्दमं तिरोये चतुर्धमनुवर्तयति। न चतुर्थाय प्रकामित। नाइवनीयम्पात्वेति इति। हतीये पदेऽवस्थाय चतुर्थमन्त्रं पठेत्। चतुर्घमन्त्राय प्रक्रमं न कुर्यात्। किन्तु मन्त्रमन्तरेण द्वणोमेव चतुर्धे प्रक्रमं कुर्यात्। तं प्रक्रमं कुर्वन्ना इवनीयं ना-तिकामेत्। किन्वाइवनीयात्पञ्चादेव वेदिमध्ये चतुरः प्रक-मान् समापयेत्। मन्त्रार्थसु। श्रव यजमानः स्वातमानं वि-ष्णुलेन भावयेत्। चतुरः प्रक्रमणप्रदेशान् पृथियादिलोक-रूपलेन भावयेत्। गायचादिक्रन्दे।ऽभिमानिदेवताः तेषां प्रक्रमाणामनुगाहिकाः। श्रभिमातिशब्दा नर्कप्रदंपापमा-च छे। पाभा वा श्राभिमाति रिति श्रुतेः। हे प्रथमप्रक्रम लं पापघाती विष्णाः क्रमाऽिष । गायचीक्रन्दोदेवतया अनु-ग्रहीते। उहमेतलादेशक्षां प्रथिवीमनुख्या विक्रमे पादं प्रचि-पामि यं श्रमिमातिं वयं दिशाः माऽभिमातिः निर्भक्तोऽस्ना-लदेशात् नि:सारितः। एवमुत्तरच बोज्यं। श्रभिशस्तिरसी-रापादिताऽपवादः। रातिरीनं द्रव्यलाभः। तिववारणम-

रातिः। तदिच्छनो विरोधिने।ऽरातीयतः। त्वतीयप्रक्रमस्तान् इन्ति। प्रचुलं हिंसकलं। तदिच्छन्तो वैरिषः प्रचूयतः। चतुर्थ-प्रक्रमस्तान् हन्ति॥

श्रव विनियोगमङ्गृहः ।

"श्राणा धुवाणायनं खात् प्रजा खाम्यंग्रभन्नणं ।

सदमीति प्रणीतानां धाराया श्रभिमन्त्रणं ॥

प्राचान्तु पञ्चभिः सिञ्चेत् क्रमेदिष्णाे चतुष्टयात् ।

श्रनुवाके पञ्चमेऽस्मिन् मन्त्रा दादश वर्णिताः ॥

दति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रष्णयजुःसंहिताभाष्टे प्रथमकाण्डे षष्टप्रपाठके पञ्चमे।ऽनुवाकः ॥ ० ॥

अगन्म सुवः सुवरगन्म सन्दूर्णस्ते मा हित्स यत्ते तपस्तस्ते ते मा दृष्टि सुभूरेसि श्रेष्ठी रक्ष्मीनामायुधी श्रस्यायुमें धेहि वचीधा श्रीस वची मिय धेहीदमह-मुमुं सार्व्यमाभ्या द्ग्भ्याऽस्ये द्वीऽस्माद्नारिक्षा-द्स्ये पृथिया श्रसाद्नाद्यान्त्रभंजामि निर्भेतः स यं दिष्मः॥१॥

सं ज्योतिषाऽभूवमैन्द्रीमा वतमन्वावेते समृहं प्रज-या सं मया प्रजा समृहः रायस्योषेण सं मया राय- [}

धान

पर

मे

स्य

70

T

स्पोषः समिडी अग्ने में दीदि समेडा ते अग्ने दी-द्यासं वस्त्रमान् यज्ञी वसीयान् भ्रयासमम् आय्र वि पवस् आ सुवीर्जिमिषेच नः। आरे वीध बदुच्हुनी। अग्ने पर्वम्ब स्वर्ण अस्ते वर्चः सुवीर्ये॥ २॥

> द्धत्योषं र्यिं मयि। अभे यहपते सुरहपतिर्हं त्वया गृहपंतिना भूयासः सुरहपतिन्या त्वं रहपं-तिना भूयाः भूतः हिमास्तामाभिषमाभासे तन्तेवे ज्योतिभातीं तामाभिषमाभासेऽमुध्ये ज्योतिषातीं। कस्त्वा युनित्ति स त्वा विमुद्धतु। अभे वतपते वतमे-चारिषं तदंशकं तन्तेऽराधि। यद्यो वंभूव स आ॥ ३॥

> ब्भूव स प्रजेशे स वारधे स देवानामधिपितर्बभूव सो श्रमाः श्रधिपतीन करात वयः स्थाम पत्या रयोगां। गामाः श्रभेऽविमाः श्रश्वी यशे नृवत्संखा सद्मिदंप्रमुखः। इडावाः एषा श्रमुर प्रजावान् दीधा र्याः पृथुबुभः सभावान्॥ ॥॥

द्विषाः सुवीर्यः स छा पर्चिवःशव ॥ ६ ॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके पर्वापना । • ॥

**Printer** Professional Control of the Control of th

पञ्चमेऽन्वाके श्राणायनादिमन्त्रा वर्णिताः। श्रवं षष्ठे स्र्वापखानादिमन्त्रा उचानो। कलाः। श्रथानैव तिष्ठनाइ-वनीयमुपतिष्ठते "अगना सुवः सुवर्गना सन्दृशको मा कितिस चने तपस्तसी ते मा दृत्ति" दति। श्राद्येन सुवः शब्देन कर्मणः फलभागभूमिरभिधीयते। दितीयेन सुवः प्रब्देन मोचदार-स्त श्रादित्यलोकः। हे श्राहवनीय लत्रसादात् प्रथमं फलभोगस्थानं सपुत्रपीता वयं त्रगना। ततो मोचदार-मादित्याची कं श्रगना। तदर्थम इंतव सन्दूषः कटाचाना कि सि विच्छिनो मा भूवं। लद्धं यत्तपे। साभिरनृष्टासते तसी तपसे ते तवानुग्रहान्मा दृचि त्रा समन्तात् दृका वि-च्छिन्नो मा स्वं। कल्पः। श्रथादित्यमुपतिष्ठते "सुभूरिम श्रेष्ठी रक्षीनामायुधी श्रखायुमें धेहि वर्चीधा श्रमि वर्ची मिं धेहि" दति। हे श्रादित्य लं सुम्हरिम। सुष्टु भवत्युदे-तीति सुभू:। रामीनां रामियुकानां चन्द्रादीनां मध्ये श्रेष्ठा ऽमि। त्राय्वः स्थापचितासि। त्रते। मयायुः स्थापय। वर्चीधा श्रमि वर्च: ब्रह्मवर्चमं मिय धेहि ब्रह्मवर्चमं मिय स्थापयेति तस्यार्थः। कलाः। श्रयभेगे लोकेभ्या भावयं निर्भनित "दद-महममुं भाव्यमाभी दिग्भीऽखै दिवीऽसादनारिचादसै पृचिया श्रसादनादानिभंजामि निर्भतः स यं दिशः'' इति। चा साहवा मदीवा वैरी पृथिवादिलाक वये प्राचादिदिचु मम विरोधमाचरित मदीयमनाद्यं च अपिन होर्षति, अमुं श्राद्वयं ततः पृथियादेः निर्भजामि शीष्रमेव निःसारयामि। \_ मेः स्य

धान

पर्

FQ T: 0

इंदानीं विरोधमनाचर नामपि कालानारे तदाचरणगङ्ख्या यं आहवां वयं दिशः माऽपि निःमारितः। कनाः "सं ज्या-तिषाऽभ्रवं'' द्रत्यात्मानं \* प्रत्यभिन्द्रभति। श्रहमादित्यञ्चातिषा ममभूवं मङ्गता भूयागं। कन्यः। दिचणमंगमभि पर्यावर्तते "ऐन्द्रीमान्तमन्वावर्ते" दति। परमैत्रवयं योगादादित्य दन्द्रः। तदीयमावर्तनमन् श्रहमीप प्रादि जिप्येन श्रावर्ते। कन्यः। श्रधीदङ्पर्यावर्तते "ममइं प्रजया मं मया प्रजा समइर् रायस्थेषिण सं मया रायस्थेषः "इति। ऋहं प्रजया सङ्गतो भ्यामं प्रजा च मया सङ्गता भ्रयात्, तथा रायस्पेषिण मङ्गती स्यासं रायसोषी मया सङ्गती स्यात् मां घाजयत्। कच्यः। श्रयाद्यनीये समिधमाद्धाति "सिमिद्धा श्रग्ने मे दीदि हि समेद्धा ते अग्ने दीधासं' दति। अत्र समित्रचेपाय खादिति मञ्दीऽधाहतः। हे अग्रे अनया समिधा प्रदीप्तस्वं मे मद्धं दीदिहि दीषाखा तव दीपियताहमपि लत्रमादाद दीप्ते। अयासं। कल्यः। अधाहवनीयमुपतिष्ठते "वसुमान् यज्ञी वसीयान् भ्रयामं" इति । अयं यज्ञस्वत्रमादात् वसु-मान् धनवान् श्रहमपि लत्प्रमादात् वसीयान् वसुमत्तरो भ्रयासं। कन्यः। श्राग्निपायमानीभ्यां गाईपत्यमुपतिष्ठते। त्रम त्रायू १ वि पवसे उम्रे पवस्वेति। पाठस्त "त्रम त्रायू १ वि पवस त्रा सुवार्जमिषञ्च नः। त्रारे बाधस्त दुच्छ्नां। त्रज्ञे पवस्त स्त्रपा असी वर्जः सुवीवें दधत्ये। वर्ष मिथे

<sup>\*</sup> उरः प्रति आत्मानं प्रति चे भिन्दण्ते हति का ।।

इति। हे अग्ने पुत्रपात्रादियुकानामस्माकमार्यूषि पवसे शा-धयमि अपसत्युं परिहरमोत्यर्थः। ना असम्यं जर्जे बखं इषमन्त्र या समनात् सुव प्रेरच देही खर्थः। द्ञनां वैरि-मेनां त्रारे दूरे वाधस्त्र निराकुरः। सकारान्तोऽपः ग्रब्दः कर्भवाची। भ्रोभनमपः कर्म यखामा खपाः। हे श्रग्ने लंखपा श्रमि श्रसान् पवस शोधय। मयि ब्रह्मवर्चमं व्यवहारसामर्थं पे। वं पृष्टिं रियं धन च स्थापय। कन्यः। त्रय गाईपत्य मप-तिष्ठते "श्रम्भे ग्रहपते सुग्रहपतिरहं ल्या ग्रहपतिना भूया-मू सुगृहपतिर्मया लं ग्रहपतिना भूयाः ग्रत् हिमा मह्य-ममुग्ने ज्यातिश्वतीं तामाशिषमाशासेऽमुग्ना" दति। अमुगा इति यावन्ते। उस्य पुत्रा जाता भवन्ति तन्तव इत्यन्तत इति। यद्ययत्र "तामाभिषमाभासे तन्तवे च्यातिसतीं तामाभिषमा-शामेऽम्ये ज्यातियतीं" दत्याकायपाठः तथायदः शब्द्सीत्यन-पुत्रविषयलात्तन्तुग्रब्दस्यानुत्यन्नपुत्रविषयलाचायं क्रमाऽन्याय द्रत्यभिष्रेत्य भाखान्तरानुसारेण स्वन्तारो मन्त्रं पपाठ। श्रयं गाईपत्थाऽग्निरस्मिन् ग्टहे सर्वदा धार्यमाणलात् गृह-पतिः। हे ग्रहपतेऽग्ने ग्रहपतिना लयाऽनुग्रहीते।ऽहं सुष्ठु ग्टहपतिर्श्वामं लमपि ग्टहपतिना मया पूजितः सुष्टु ग्टहपति-र्भ्रयाः। इमाबदो हेमन्तवाची सन् संवत्सरमुपलचयित। अतमंबल्लरानियमिन्धानाऽइं तन्तवे अनुत्यन्वज्ञपुनात्यत्तये ज्यातिश्वतीं तदुत्पत्तिप्रकाशनसमर्थां तामाशिषमाशासं अमुक्षे खत्यबद्धपुत्राय देवदत्तादिनामकाय ज्योतियतीं श्रतिबुद्धि- []

धाः

q

पर ने मे प्रकाशनसमर्थां तामाणिषमाशासे। कन्यः "कस्वा युनिक स ला विमुचतु" इति यज्ञं विमुच्चतोति। कत्रब्दः प्रजापति-ĘZ माच है। हे यज्ञ पूर्वे यः प्रजापितः लां युनिक युक्तवान् स एवेदानों लां विमुच्चतु । कन्यः । श्रधाद्यनीये समिधमाद-धाति "अग्रे व्रतपते व्रतमचारिषं तद्शकं तन्मेऽराधि" इति। T यज्ञरूपस्य जतस्य पते हे अग्ने लत्रसादादिदं वतं चरितवा-निसा। तद्वतं समापियतुमावनं मन्तोऽभूवं। सदीयं व्रतं त्रराधि मम्द्रमञ्ज्। कन्यः। त्रय यज्ञस्य प्नरालकां जपति "यजी बस्त म श्रा बस्त म प्रजेश स वारधे स देवाना-मधिपतिर्वस्व मेा श्रासार श्रधिपतीन् करोत वयर खाम पतथा रयोणां" इति। इदानीमनुष्ठिताऽयं यज्ञी बस्दव मम् र्णाऽभूत्। म यज्ञ आवस्य पुनर्घाट्ना भवतु। स यज्ञः प्रजज्ञे श्रसान् श्रनुष्ठात्नन् प्रज्ञातवान्। श्रत एवासाद्गृहे म यज्ञा वार्छ्ये पुनः पुनरनुष्ठानेन वर्धतां। म यज्ञाऽसाभि-रिज्यमानानां देवानामधिकं पालयिता भवतु। स यज्ञी ऽस्नानयधिपतीन् ऋधिकमनुष्ठानस्य पास्तकान् करोतु । वय-मपि तस्य यज्ञपुरुषस्य प्रसादात् रयोणां यज्ञसाधनानां धनानां पतयो स्यासा। कन्यः। श्रय प्राङ्काम्य जपति "गामार त्रग्नेऽविमार त्रत्री यज्ञा नृवत्यखा सदमिदप्रस्थः। द्र डावा १ एवा असुर प्रजावान् दीची रियः पृथुवृष्तः सभा-बान्' इति। हे अग्ने पुनरावर्तनाय प्रार्थमानी यज्ञ एते-

विभेषकीर्विभिष्ठी भूषात्। बहवी गावीऽस्य सन्तीति गीमान्।

एवं ऋविमान् ऋशिति योज्यं। नृवत्मखा ऋतिगृपैर्मनृत्येर्युक्ता देवाः मखायो यस्य यज्ञस्य तादृष्णः। मदिमत् मदेव। मर्वेषा-मप्रस्थ्योऽनिभभवनीयः। द्रडावान् ऋत्वान् प्रजावान् बज्ञ-पत्यप्रदः। दीर्घः पुनः पुनरनृष्टानादिविच्छित्तः। रियः बज्ञ-धनोपितः। पृथुवृष्णः विस्तीर्णमूलः, मन्त्रेयनृष्ठानेषु च मूल-भूतेषु वैकच्यरितः। सभावान् ऋविकलं यज्ञं द्रष्टुमिच्छन्या महत्या विदत्सभया युक्तः। ऋसः प्राणः सेऽस्थास्तीत्यस्ररः, हे ऋस्र प्राणवन्त्रग्ने एव पुनः प्रार्थमाना यज्ञ छक्तविश्रेषण-विश्रिष्टो भूयात्।

श्रव विनिधागमङ्गृहः।

"त्रगन् पूर्वाम्युपछानं सुभूभानो रूपिछितिः।

इदं निः सार येच्छ नुं संज्यातिषाभिमर्शनं॥

ऐन्द्री प्रदिचणावृत्तिः समहं तिद्वपर्ययः।

सिमद्धः सिमदाधानं वसु पूर्वाम्युपिछितिः॥

श्रव्य श्रायू विभिर्मन्त्रेरपराग्नेरपिछितिः।

कस्ता यज्ञ विमानः छादग्ने तद्भतमृत्स्वेत्॥

धन्नेति पुनरालकां जपेद्गामांस्त गामतीं।

षष्ठे उनुवाक एतिस्वयन्ताः पञ्चदग्नेरिताः"॥

श्रय मोमांसा। नवमाधायस्य प्रथमपादे चिन्तितं।

"श्रान्त्रादेः स्वर्गदेवा हेद्ध यद्दा प्रचादितं।

श्राद्धा लिङ्गी मेष्टमङ्गस्यापूर्वाकाङ्कितलतः"॥

दर्गपूर्णमासयोर्मन्त्रीः श्रुता। श्रान्या स्वरित्येकः। श्रग्नेर-

[]

धाः

पश् मे

स्य

FC

T

इमुज्जितिमनू क्रियमित्यपरः। तथारू भथाः क्रमेण खर्गदेवा प्रयोजको। कुतः। तिलक्षदर्शनात्। तथा मित सीयें चर्र निर्व-पेद्र ह्यवर्षमकाम दत्यत्र खर्गाग्यारभावात्रास्थृह दति प्राप्ते स्रूमः। चेदितं यदपूर्वं तस्येव फललेन श्रनुष्टेयतया दति-कर्तव्यताकाङ्का युका। तता मन्त्रयारपूर्वलं प्रयोजकं। तथा मित विक्रता श्रमच ब्रह्मवर्चमं सर्थसाहमुज्जितिमनू क्रियमि-त्येवं मन्त्रयारस्थृहः॥०॥

दति माधनीये वेदार्थप्रकाणे कष्णयजुः मंहिताभाक्ये प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके षष्ठाऽनुवाकः॥ \*॥

यथा वै संस्तिसोमा एवं वा एते संस्तियज्ञा यहं
र्भपूर्णमासी कस्य वाहं देवा यज्ञमागच्छिन् कस्य वा

न बहुनां यजमानानां यो वै देवताः पूर्वः परिगृ
ह्वाति स रेनाश्रो भूते यंजत एतदे देवानामायतेनं

यदाहवनीयाऽन्तरामी पंश्रुनां गाहिपत्या मनुष्याणा
मन्वाहार्यपर्चनः पितृणाम् मिं यह्वाति स्व एवायतेने

देवताः परि ॥ १॥

गृह्णाति तास्रो भूते यंजते वतेन वै मेध्योऽग्नि-वतपतिक्राह्मका वत्रुद्धतमुप्ष्यन् व्र्याद्ग्ने वतपते वृतं चरिष्यामीत्यभित्वं देवानां वृतपतिस्तस्मा एव प्रतिप्रोच्यं वृतमार्चभते वृद्धिं पूर्णमासे वृतस्पैति वृत्सौरमावास्यायामेतद्वीतयारायत्तनसुपस्तीर्थः पूर्व-श्वामिरपर्श्वेत्याहर्मनुष्याः॥२॥

द्रन्वा उपस्तीर्णमिक्कित्त किमुं देवा येषां नवी-वसानमुपीसिक्षे यथ्यमाणे देवता वसन्ति य एवं विद्वानिप्तमुपस्तृणाति यर्जमानेन ग्राम्यार्श्व प्रश्वीऽव-रुध्या त्रार्ण्याश्वेत्या हुर्यद्वाम्यानुपवसित तेन ग्राम्या-नवंदन्द्वे यदार्ण्यस्यात्राति तेनार्ण्यान्यदनाश्वानु-पवसेत्यित्वदेवत्यः स्यादार्ण्यस्यात्रातीन्द्रयं॥३॥

वा श्रीर्ण्यमिन्द्रियमेवात्मर्थत्ते यदनीश्वानुप्वसेत् स्रोधुकः स्याद्यदंश्वीयाद्रुद्रीऽस्य पश्चनिभमेन्येतापाऽ-श्राति तन्नेवाशितं नेवानिश्चितं न स्रोधुको भविति नास्य हदः पश्चनिभमेन्यते वज्ञो वै यज्ञः स्रुत् खलु वै मेनुष्यस्य सार्वयो यदनीश्वानुप्वसित वज्ञेणैव सा-स्रात् सुधं सार्वयश् इन्ति ॥ ४॥

परि मनुष्या इन्द्रियः साक्षाचीर्णि च॥०॥ इति तैत्तिरोयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः॥ \*॥

एतैः षड्जिरन्वाकैर्याजमानमन्त्रा उदीरिताः। त्रथान्-वाकपञ्चकेन याजमानब्राह्मणमुख्यते। तचास्मिन् सप्तमानुवाके देवतापरिग्रहादिविधीयते। श्राहवनीयादिव्यग्निव्यर्थणान्वा-धीयमानेषु तसिस्रवाधानकाले यजमानाऽच्छिट्रकाण्डे म्रा-बातान् अग्निं रखामीत्यादिमन्त्रान् जपेत्। सेाऽयं देवतापरि-यहः, श्रमा चापसम्बद्धने विस्पष्टः। श्रापसम्बाऽग्निं ग्रहामी-त्यादिमन्त्रानुचार्येदमाह, श्राहवनीयेऽचाधीयमाने जपती-ति। अन्तराग्नी पथव दति मन्त्रमुचार्येदमाइ, अन्तराग्नी तिष्ठन् जपतीति। इच प्रजा इत्यादिमन्त्रदयम्बार्येदमाच, गार्चपत्यमिति। श्रनाधीयमानमनुमन्त्रयत इति श्रेषः। श्रयं पित्वणामिति मन्त्रमुचार्येदमाच, द्विणाग्निमिति। श्रवापि पूर्ववदाकाशेषः। तमिमं देवतापरिग्रइं विधातुमादौ प्र-सीति "यथा वै सस्तमेशमा एवं वा एते सस्तयज्ञा यहर्ष-पूर्णमाची कस्य वाद देवा यज्ञमागच्छन्ति कस्य वान बह्रनां थजमानानां यो वै देवताः पूर्वः परिग्रह्वाति स एनाश्वो भूते यजते'' इति। एकस्मिन् काले संहत्य प्राप्ताः सन्दताः बामा: बामयागा एकसिन्नेव वसन्तता बह्ननां यजमानानां सामयागाः संइत्य प्रायन्ते। एवसेव बद्धनां यजसानाना-मेते दर्भपूर्णमासङ्पा यज्ञा एकसिन्नेव पर्वेषि संहत्य प्रायन्ते। देवता या न्यादया या एवेकस यजमानस ता एवान्यसापि। तथा पति देवानां मनिष मङ्गटमुत्पद्यते तत्मङ्गटमस्मञ्ज्नेन द्यात्यते। देवानां पचपातस्थानुचितलात्। कस्य यजमानस्य

घाः पश् म

[]

ĘĘ

**F**C T 9 -

थर्च देवा त्रागक्किन। कखवा यर्च नागक्कनीति। मद-देतताङ्कटं। तस्य सङ्कटस्थायं परिचारः। बह्ननां यजमानानीं मध्ये या यजमान इतरेभाः पूर्वे प्रवृत्तो देवताः परिग्टहा-ति स यजमान एताः परिग्टहीता देवताः परे व्यंष्टुमर्हति। न च सर्वे यजमानाः परस्यरमात्सर्येण प्रथमं प्रवर्तना इति म दे। प्रसद्वस्य इति प्रङ्कनीयं। परियहमन्त्रपाठेनैव देव-सङ्कटपरिच्चतलात्। \*यागस्थादेशमात्रलादेवानासागमनम-न्तरेणापि सेाऽनुष्ठातुं प्रकाते। योगसामर्थीन वा बद्धनि प्ररीराणि खीक्तत्य तत्र तत्र सर्वतागिमयन्ति। इमञ्च परि-इारं भगवान् बादरायणा देवताधिकरणे, विरोधः कर्म-णीति चेन्नानेकप्रतिपत्तिदर्भनादिति स्वचयामास । किं बद्धना श्रस्य वाक्यस्य देवतापरिग्रहविध्यर्थवादलान्न किञ्चिद्देवानां मङ्कटमिल । देवतापरिग्रहार्थानां देशविशेषाणां विधिमर्थ-वादेनी स्वयति "एतदै देवानामायतनं यदा हवनीयाऽन्तराग्नी पश्नां गाईपलो मनुखाणामनाहार्यपचनः पित्णां'' दति। वस्नन् रुद्रानादित्यानिन्द्रेण यह देवता दत्याहवनीयार्थमन्त्र-चिङ्गादाइवनीया देवानां स्थानं। श्रन्तराग्नी पश्रव इति मन्त्र लिङ्गादा इवनीय गार्ड पत्य ये। र्मध्यं पणूनां स्थानं। द्र हपजा विश्वरूपा रमन्तामिति मन्त्र खिङ्गाद्वाईपछो मनुखाणां खानं। अन्वादार्यः पच्यतेऽसिन्निति अन्वादार्यपचना दविणायिः। श्रयं पिल्णामग्निरिति मन्त्र जिङ्गादसी पिल्णां स्थानं।

<sup>\*</sup> यामसोद्शत्याममात्रात् इति का॰।

[}

धान

प्र

-मे

FE

T

D 7 1

\*देशमुत्रीय तेषु देशेव्यवस्थितस्य देवनापरिग्रइं विद्धाति "श्रद्धां रुझाति ख एवायतने देवताः परिरुझाति ताश्वा अते यजते" दति। सष्टोऽर्थः। मन्त्रेण यज्ञक्पव्रतस्वीकारं वि-धातुं प्रस्ताति "त्रतेन व मेधाऽग्निर्त्रतपतित्री हाला त्रतस्त्" इति । वच्चमाणमन्त्रपाठरूपेण त्रतस्वीकारेणैव त्रतपति-रयमग्निः मेध्ये यागयाया भवति। ब्राह्मणस यजमाना व्रतधारी भवति। समन्त्रकव्रतस्त्रोकारं विधन्ते "व्रतम्पैथन् ब्यादमे व्रतपते वतं चरिष्यामीति'' इति। मन्त्रे। उयमतीतप्रक्रे मम नामेत्यनुवाके (१कां । । ५ प्र । १ ॰ प्र ०) समास्रातः । सन्त्र-गतं व्रतपतिशब्दं मन्त्रतात्पर्यश्च व्याचष्टे "त्रश्चितं देवानां व्रतपतिस्तसा एव प्रतिप्राच्य व्रतमासभते'' इति। तिथि-विशेषेण वतापायनस्य कास्त्रविशेषं विधन्ते "बर्षिवा पूर्णमासे त्रतम्पैति वत्सैरमावास्थायामेतद्योतयोरायतनं "दति। वर्षिषा बर्हिरासादनेनापलचिते काले, वसीर्वत्सापाकरणेनापलचिते काल दत्यर्थः। एतदुक्तं कालदयमेतयो सिथिविशेषगतयो ईत-खीकार्योक्चितं खानमिति गाखान्तरप्रसिद्धिः। त्रयोपस्तरणं विधत्ते। ऋध्वर्थुर्यदा दर्भेराइवनीयगाईपत्या परिस्तृणाति तरानीमिक्कद्रकाण्डपठितस्य उभावग्नी उपकृण्त इत्यादि-मन्त्रस्य यजमानेन जप उपस्तरणं। त्रथ चाध्वर्युकर्दकं परि-स्तरणं। तदिदमिसान् काण्डे विद्धाति "उपस्तीर्यः पूर्वेश्वा-ग्रिरपरश्चेत्याद्धः" दति। परीक्रिकथनेन विधिः प्रकल्यते।

<sup>\*</sup> देशविधिमन्त्रान् उद्योगेति का॰।

विचितमुपसरणमुपपादयति "मनुखा दन्वा उपसोर्णमिच्छ-न्ति किमु देवा येषां नवावसानमुपासिंच्छो यच्छमाणे देवता वसन्ति य एवं विदानश्चिमुपमृषाति" इति। इन्वा इति निपातत्रयममुदायोऽपिष्रब्दार्थं ब्रूते। तत्र दरिद्रा मनुखा श्रपि शीतवातादिपरिहाराय हणादिभिराच्छनं ग्टहिंग-च्छिना, महाप्रभावा देवा उपसारणिमच्छनोति किमु वक्तयं येषां देवानां दच्छानुसारेण तदा तदा तव तव नवावसानं नूतनग्रहं निष्पाद्यते। यो यजमान एवं देवानामिच्छानुमा-रेण विदानग्निमुपसृणाति ऋस्मिन् यजमाने परेद्यर्यच्यमाणे यति पूर्वेद्यसात्ममीपे इविर्भुजा देवता निवयन्ति। श्रारखं सायमञ्जातीति स्वकारेण यदरष्यधान्यभाजनमुकं तदिदं विधातुं प्रस्तीति "यजमानेन ग्राम्यास प्रमवीऽवरुध्या स्नार-णास्रोता हर्यद्वाम्यानुपवसति तेन ग्राम्यानवहन्द्वे यदारण-स्वास्राति तेनारस्वान्यदनास्वानुपवमेत्पित्वदेवत्यः स्वात्'' इति । श्रवायं विचारः। किं ग्राम्यधान्यसान्नं भोक्तयमुतारखधा-न्यस्य वा। श्रयवा भाजनमेव वर्जनीयमिति। तचारस्यधान्य-भोजनपत्तमस्यपेत्येतरपत्तदयमपे। सत्रे । पश्रवे। दि दिविधाः। ग्राम्या त्रारुखास्य । गवास्राजाविपुरुषगर्दभोष्टाः सप्त ग्राम्याः । दिजैडश्वापदपिचमरीस्टपहिसमर्भटाद्याः सप्तार्खाः। त्रत एव उभवेऽपि यजमानेनावरुधाः सम्पाद्या इति बुद्धिमन्त श्राज्ञ:। यदि ग्राम्यान् त्रीह्यादीन् प्रत्युपवसेत् भाजनेन वर्ज-येत् तेन वर्जनेन गाम्यान् पमून् सम्यादयति। यदारखस [}

धान

पश्

म

स्य

FQ.

T

q d

नीवारादेरलं भुज्ञीत नेन भाजनेन आरखान् पश्रून् सन्पादयति। यद्यनायानुभयविधभोजनवजे उपवासं कुर्यात् तदानीमयं व्रतविश्वेषः पिष्टदेवत्यो भवेत्। पितरी द्वानस्रक्तं श्राद्धकर्तारमिनन्दिन। ददानीं विद्धाति "श्रारख्खा-यातीन्द्रियं वा त्रारण्यमिन्द्रियमेवात्मन्वने" इति। इन्द्रि-याभिटद्धिहेतुरारण्यधान्यं। श्रय पचान्तरं विधातुं भेाज-नाभोजनयोर्दे विमाद "यदनायानुपवसेत् चोधुकः स्थायद-स्रोयादुद्रोऽस्य पणूनिसमन्येत" इति। चीधुक: चुधाणील:। श्राभिमन्येत इन्यात्। विधित्सितं पचान्तरं विद्धाति "श्रपो-ऽस्राति" दति। उत्रं देषदयमच परिहरति "तस्रेवाधितं नेवा-निधितंन चोधुको अवित नास्य रुद्रः पश्चनिभन्यते'' इति। यशितास्तपु यदनाभावादशितं न भवति। चुच्छान्तेरनशि-तमिव न भवति। ऋता न द्रोषद्यं। ऋषोपवासपत्तं विधत्ते ''वज़ो वै यज्ञः चुत्वनु वै मनुष्यस्य साहको यदनाश्वान्प-वमति वज्रेणैव माचात् चुधं भात्वयः इन्ति । यज्ञस नरकपाताद्यनिष्टनिवारकलाइज्ञलं। चुधा वैरिलं प्रसिद्धं। यज्ञाङ्गभृतोपवासलचलेनानेन वज्रेलैव भाविजनानि प्राप्य-मानं साचा झात्यं मुख्यं वैरिणं चुट्ट्रपं इन्ति। अनेन यज्ञेन जनान्तरे अन्नवाड्यस्य साम्यमानवात्।

षय मीमांसा। वष्टाध्यायस्य चतुर्थपादे चिन्तितं। प्रतिसर्दर्भे सवसस्य वस्तमात्रस्य वा विधिः। प्रतिकालं खचयेदा, वसस्युत्ते व्रते विधिः॥ भाति, रागाद्धतप्राप्तेर्वसमाचं विधीयते,। व्रतस्थाकरणं वस्तः, कालस्तस्मादपाञ्चतेः"॥ इति। हिंद दर्भपूर्णमामयोः श्रूयते। वर्षिषा पूर्णमासे व्रतमुपैति, वस्ते-मावास्थायामिति। व्रतं भोजनं। श्रतप्वासायते। श्रमाष-

रमावाखायामिति। व्रतं भोजनं। त्रतएवाद्यायते। त्रमाषममाएमं बद्धमिष्कं व्रतयतीति। तदेतद्वतं वत्समंयुक्तमच
विधीयते। कृतः। वत्सैरिति त्रतीयया माहित्यस्य प्रतिभानादित्येकः पचः। रागत दत्येव प्राप्तलाद्वतं न विधातयं,
किन्तु वत्समाचं विधेयमिति दितीयः पचः। न हि वत्सः पास्थादिवद्वतस्य करणं। ततो न तस्य विधिः किन्तु वत्सानामपाकरणेन कास उपसन्द्यते। तस्मिन् कासे व्रतमुपेयात्।
एवं पूर्णभामे वर्षिः सम्पादनकासे व्रतमुपेयादिति॥ ०॥

द्रांत माधवीये वेदार्थप्रकाणे कष्णयजुः संहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके सप्तमाऽनुवाकः ॥ \* ॥

यो वै श्रुडामनीरभ्य यज्ञेन यजेते नास्येष्टाय श्रद्धं-धतेऽपः प्रणयित श्रुडा वा श्रापः श्रुडामेवारभ्यं यज्ञेन यजत जभयेऽस्य देवमनुष्या दृष्टाय श्रद्धंभते तदाहु-रित वा एता वर्षे नेद्रन्यित वाचं मने। वावैता नाति-नेद्नीति मनेसा प्रणयतीयं वै मनः॥ १॥ ۲]

धान

पइ

ग्रेर

स्य

₽q

T

श्रनगैवेनाः प्रण्यत्यस्त वहिर्भवित य एवं वेदे यज्ञायुधानि सम्भरित यज्ञो वै यज्ञायुधानि यज्ञमेव तत्सम्भरित यदेकमेकः सम्भरित्यत्वदेवत्यानि स्युर्धत् सह सर्वाणि मानुषाणि हेद्दे सम्भरित याज्यानुवा-क्येयोरेव रूपं करोत्यश्ची मिश्रुनमेव यो वै दर्श यज्ञा-युधानि वेदं मुखते।ऽस्य यज्ञः कल्पते स्प्यः॥२॥

च क्पालानि चाग्निहोच्हवंगी च शूर्पच्च क्रणा-जिनच्च शस्या चालूबंलच्च मुसंलच्च हृषचोपेला चै-तानि वै दर्श यज्ञायुधानि य एवं वेदं मुख्ताऽस्य यज्ञः कंत्यते या वै देवेभ्यः प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यज्ञते जुषनी ऽस्य देवा हव्यः हृविनिष्यमाणम्भिमेन्त्रयेताग्निः होतारिमह तः हुव इति॥ ३॥

देवेस्य एव प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते जुवन्तेऽस्य देवा ह्य्यमेष वै यज्ञस्य यहा एहीत्वैव यज्ञेन यजते तदुं-दित्वा वाचं यच्छति यज्ञस्य धत्या अथा मनसा वै प्रजापतिर्यज्ञमतनुत मनसैव तद्यज्ञं तनुते रक्षंसाम-नन्ववचाराय या वै यज्ञं याग आगते युनिक युङ्को युज्जानेषु कस्त्वा युनिक स त्वा युनिक्कत्याह प्रजापं-तिवैं कः प्रजापतिनैवैनं युनिक युङ्को युज्जानेषु ॥ ४॥

वै मनः स्पय इति युनक्तोकादश च ॥ ८॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्खे पष्ठप्रपाठको श्रष्टमोऽनुवाकः॥ •॥

सप्तमे देवतापरिग्रहादिस्तः। त्रष्टमे यज्ञागुधसम्भृतिस्-चाते। तच प्रथमं तावद्यां प्रणयनं विधातं प्रस्ताति "यो वै अद्धामनारभ्य यज्ञेन यजते नास्तेष्टाय अद्धते" दति। यो यजमाना मनिष देवतादिविषयां श्रद्धाममंनिधाय यष्टुं प्र-युङ्के तदीयमिष्टं देवा ऋतिजञ्च न विश्वसन्ति। विधत्ते "त्रपः प्रणयित श्रद्धा वा श्रापः श्रद्धामेवारभ्य यज्ञेन यजत उभये ऽस्य देवमनुष्या दृष्टाच अद्धते" इति। ऋणां अद्धा हेतुलमै-तरेचिणः समामनन्ति। श्रापा हासी श्रद्धां संनमन्ते पुष्णाय प्रत्यचच्चीतत् स्नानाचमनादियुक्तस्य देव-कर्मण इति। \*प्जादावैकाय्यातिभयदर्भनात्। श्रतोऽपां प्रणयनेनैव श्रद्धाया उपखापितलाहेवानामृ तिजा चैतदीययज्ञे विश्वामा युतः। यद्यपि पाराजाभीयकका गाउँ अध्वर्युकर्दक मिदं प्रणयन मि-हितं तथापि शाखाभेदादपुनक्तिः। शाखाभेदञ्चापस्रावेन तचत्यमन्त्राणां साक छोन अनुवादादिधिपुन र किवा छ छ। चा-वगन्तयः। पृथिवीं मनसा ध्यायतीति सूत्रकारेण प्रणयन-काले थानमुत्रं। तदिदं विधातुं प्रस्तीति "तदा जरित वा एता वर्षे नेदन्यति वाचं मनी वावैता नातिनेदन्तीति" इति।

<sup>\*</sup> पूजादावधिकाराहेवातिश्रयदर्शनादिति तै॰।

तत्रापां प्रखयने केचिद्भिज्ञा दत्याजः। किमिति। एता त्रापे। वनें शरीर ख दिल मितिनेदिन चितिकामिन वाचमपि चिति-क्रामिन, न खलु प्रवहन्तीनां नदादिगतानामपां निवार्षं भरीरेण वाचा वा कर्तुं भक्यते। <u>सन एवैक</u> सेता ऋषो ना-तिकामनोति। तदेतदुत्तरच साष्टीकरियते। विधत्ते "मनमा प्रणयित" इति । प्रथिवीं ध्यायतीति भेषः । ब्राह्मणान्तरम-नुस्त्य स्वकारेणात्रतात्। श्रनतिक्रमणमुपपादयति "द्यं वै मनः। अनरीवैनाः प्रणयितः इति। मनसः पृथिवीवद्याप्तं अकालात् प्रधिवीलं। न हि नदादिगता आपः पृथिया अति-क्रमणे शताः। मनसा प्रणयनस्य वेदनं प्रशंसति "श्रस्कन्न-इविभवति य एवं वेद" दति। विधत्ते "यज्ञायुधानि सन्ध-रति यज्ञो वै यज्ञायुधानि यज्ञमेव तत्ससारति" इति। वच्छमाणानि स्वाकपासादीनि यज्ञस्य साधनलादायुधानी-त्युचनो । तान्यध्वर्युः समाद्येत्। साध्यसाधनयारभेदोपचा-रात् यज्ञस्वैव तदायुधलं तत्त्रेनायुधसमादनेन यज्ञमेव सम्या-दयति । श्रवायुधानां प्रयोगस्त्रिविधः। एकैकस्य प्रयोगः, सर्वेषां सहप्रयोगः, दयोर्दयोः प्रयोगश्चिति। तच हतीयं विधातुमितरपची निन्दति "यदेकमेक ए समारेत्यि बदेवत्यानि खुर्वसंच मर्वाणि मानुषाणि" दति। ई. हुगी पैलकमानुष-षाचप्रयोगी ग्रह्मकारेण दर्भिता। दन्दं न्यञ्च पाचाणि प्रयुनिक देवसंयुक्तानि सक्तदेव मनुष्यसंयुक्तान्येक क्याः पिल-संयुकानीति। विधन्ते "देदे सभारति याच्यानुवाक्ययोरेव

घान परू ग्रे

स्य

[}

**=**q π

T T

रूपं करे त्याये सिथुनसेव" दति। दिलसास्येन याच्यानुवा-क्यारूपतं स्त्रीपुरुषात्मकमिथुनलञ्च। सम्पादनीयानां यज्ञा-युधानां खक्षपविशेषं विधातं तदेदनं प्रशंसति "यो वै दश यज्ञायुधानि वेद मुखते। उस यज्ञः कलाते" इति। यो यज-मानी मुखती यज्ञारको दशैतानि समादनीयानीत्यन्यन्ते श्रस्य यज्ञी निर्विद्रेन अनुष्ठानसभी भवति। श्रायुधविशेष-खरूपाणि विधन्ते "स्लाय कपालानि चाग्निहाच दवणी च गूर्पञ्च कण्णाजिनञ्च ग्रम्या चेालूखलञ्च मुमलञ्च दृषचे।पला चैतानि वै दश यज्ञायुधानि य एवं वेद मुखते।ऽख यज्ञः कर्चने" दति। स्फो नाम बाउत्तमाचः खड्डाकारः काष्टवि-भ्रेषः। कपालानि अञ्चनूतनसङ्घाण्डलेभानि । ऋशिहोत्र-इवणीलचणं सुचकार श्राह। वैकङ्कत्यग्निहोचहवणी बाऊ-माची अर्विमाची वा प्रस्ताकतिरिति। शस्या वाइमाचा गदाक्रतिः काष्ठविशेषः। शिष्टानि शूर्णादीनि खोकप्रसिद्धानि। पुनरपि दशासुधवेदनप्रशंसनमुपसंहारार्थं, चकाराः परस्पर-समुचयार्था अनुकादशायुधसमुचयार्था वा। तानि सर्वाष्णाप-स्रामें। दर्शयति "उत्तरेण गार्चपत्याद्वनीया दभीनता स्लीर्च दचं न्यञ्च पाचाणि प्रयुनिक दशापराणि दशपूर्वाणि, स्माञ्च कपालानि चेति यथा समानातम् त्रपराणि प्रयुच्य, सुवं जुह्नमुपसतं भुवां वेदं पाचीमाञ्यस्थालीं प्राधिचहरण्-

<sup>\*</sup> कपालानि भाग्डलेश्सटग्रानि इति का॰।

[}

धान

पश् भेः

स्य

मिडापाचं प्रणीताप्रणयनिमिति पूर्वाणि, तान्युत्तरेणावणि-ष्टान्यचाहार्यस्थासीमसानम्पवेषं प्रातर्देश्वपाचाणि" (चा० १प्र । १५ ख ०) दति । यजमानखाभिमन्त्रणं विधातं प्रस्तीति "चा वै देवेभ्यः प्रतिप्राचा यज्ञेन यजते जुवन्तेऽस्य देवा इवं" इति। प्रतिप्रोच्य देखासीति प्रतिश्रुत्य। विधन्ते "इविर्नि-र्यमाणमभिमन्त्रयेताग्निष्ट् होतारमिस्तर् इव इति देवेभ्य एव प्रतिप्रोच्य यज्ञेन यजते ज्यन्तेऽस्य देवा इवं" दति। अग्नि इतारमित्यादिसन्तः पूर्वप्रपाठके सस नासेत्यनुवाको (सं॰प्र॰५प्र॰।२० श्रः) समासाता व्याख्यातञ्च। देवाना-माज्ञातारं तमग्निं इच यज्ञेऽहमाज्ञयामि। श्रायन्तु देवाः समनस्यमाना वियन्तु देवा इविषो मे ऽस्रोत्यसिकुत्तरार्धे देवेभ्यः प्रतिश्रवणं विख्यष्टं। श्रस्य इविषे। वियन्तु इदं इविर-ऋन्वित्यर्थः। इदम्भिमन्त्रणं पुनः प्रशंसति "एष वै यञ्चस्य ग्रही ग्रहीलैव यज्ञेन यजते" इति। एष मन्त्रप्रयोगी यज्ञ-खीकारक्षः। इविषा वियन्तित्यनेन देवतामुद्दिश्य द्रय-त्यागख स्वितलात्। यजमानख सीनं विधत्ते "तद्दिला वाचं यच्छति यज्ञस्य धतौ'' दति। तदिभमन्त्रणवाक्यम्का भीनेन यज्ञा विहरप्रकाणितवात् धता भवति। पुनरपि मीनं प्रशंसति "प्रथा मनसा वै प्रजापतिर्यज्ञमतन्त सनसैव तदा तन्ते रचमामनन्वचाराय" दति । मति वाग्यापारे विविचितमञ्द्विमेषतदर्थीचनया तल्यमकानुप्रमक्तिनया च विचिन्नं मनः प्रवताद्यज्ञात् खलति । त्रतः प्रजापतिरविचे- पाय सनमैव यज्ञ सकरे ति। तद्य जमाने । ति स्व लगाभावात् रचमामच मनमैव यज्ञं तन्ते। तथा मित स्व लगाभावात् रचमामच प्रचारे। न भवित। यज्ञयोगिविधिमुनेतुं प्रस्तीति "यो वै यज्ञं योग न्नागते युनित युद्धे युज्ञाने षु" दित। यो यजमाने। यज्ञयोगका ले समागते सत्य प्रमन्ते। यज्ञं युनित स एव युज्ञानेषु यजमानेषु युद्धः दित व्यपदेश महित। न्नाले तु योगः क्रते। श्वकाले एव स्थात्। योगिविश्व न्यवमिभिप्रेत्य तच करणभूतं मन्त्रमुदाहत्य व्याच्ये "कस्ला युनित स ला युनिकत्याह प्रजापति कः प्रजापति नैवेनं युनित स ला युनिक्तियाह प्रजापति कः प्रजापति नैवेनं युनित युद्धे युज्ञानेषु" दित। श्रयमि सन्तः पूर्वप्रपाठके समाज्ञातः। यः प्रजापतिः सर्वदा सर्वेषां यजमानानां यज्ञं युनित स एवाद्य मदीयं यज्ञं युन्ता। रथेऽश्विमव सिव यज्ञं सम्बद्धातु। श्रनेन मन्त्रेण यज्ञं युज्ञादित्युन्नोता विधिः।

श्रय मीमांगा। हतीयाथायस प्रथमपादे चिन्तितं।

"द्रयस स्मकपालादेः मार्झयं वा यवस्तितः।

यज्ञायुधलं मर्वाङ्गसमं तेनात्र मङ्गरः॥

वाक्यसोद्धननादेः स्माद्दैयथं सङ्गरे मित।

श्रन्वादो द्यायुधीतिर्व्यवस्तानेन पूर्ववत्"॥

दर्भपूर्णमामयोः श्रूयते "स्म्यस्त कपालानि चामिहोत्त
हवणी च श्रूपंच कष्णाजिनस्र श्रम्या चेल्युखलस्र मुमलस्र

दृषचोपला चैतानि वै दश यज्ञायुधानि" द्रित। स्म्यश्रव्देन

खद्राकारं काष्ठमुस्रते। श्रमिहोत्त्रहवणो हिविनिर्वापसाधनं

[8

धाः पद्द ग्रे

75

П

q

प्रस्ताकारं काष्ट्रपाचं। शस्या गदाकारं काष्टं। तच बी ह्यादि-इचेषु अवचातादिसंस्काराणां साइर्चे निराक्ततेऽपि स्थ-कपालादिद्रवाणामुद्धननपुरे। डाभश्रपणाचङ्गकियासु साङ्गर्य निराकर्षमण्यां। येन केनापि द्रयोण यसां कस्याञ्चित कियायां कतायामपि श्रूयमाणस्य यजायुधनस्याविरोधात्। न च व्यवस्थामाचेण वज्ञसाधनलमुपैतीति प्राप्ते जूमः। स्फो-नाद्धन्त। कपालेषु अपयति। अग्निहोचहवण्या ह्वी १ वि निवंपति। पूर्पेण विविनिति। कःणाजिनस्थलाट्नूखलखा-ऽवस्तुणाति। श्रन्थायां दृषद्भपद्धाति। उन्यन्नम्नाभ्या-सवचिता। दृषदुपलाभ्यां पिनष्टि। दत्येतेषां विशेषसंयोग-बाधकानां वाकानां वैषयीं साद्वर्यवचे प्रवचीत । व्यवस्था-पचेऽपि समन्धसामान्यवे।धकं यज्ञायुधवाक्यमनर्थकमिति चेत् न । अद्भननादिवाकामिद्धार्थानुवादिलात्। न च वैपरीत्ये-माद्भनगदिवाक्यानामेव अनुवादिलमिति वार्चः। बडवैय-र्थ्य जवस्यतात्। न चात्यनां यज्ञायुधान्वादस्य वैयर्था। यज्ञायुधानि समारतीत्यासादनविधानायापयुक्तवात्। तस्मा-दवघातादिसंस्कारा दव स्माकपालादिह्याणि तानि।

चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्तितं।

"दश्य यज्ञायुधानीति इविद्वेन विधिनं वा।

श्राद्ये प्राप्ते पुराडाश्चे समुख्यविकस्पने॥

सार्थमुत्पन्तिश्चिन विकस्पादिनं युक्यते।

स्फोनोद्धनीति यत्राप्तं तद चानृ य संखवः"॥
दर्भपूर्णमामयोः स्फाय कपालानि चेत्रायनुकस्य एतानि
वै दम यज्ञायुधानोत्यालातं। तानि चाच हिविष्टेन विधीयन्ते। कृतः। मानान्तरे रप्राप्ततेन अपूर्वार्थलात्। यदि तच
पुरे। डाभो हिवर्भवेत् तदा तेन सहैतेषां समुच्चयो विकल्पो
वास्तिति प्राप्ते बूमः। आग्नेयोऽष्टाकपाल दत्युत्यन्तिभिष्टेन
पुरे। डाभेन सह पयात् भिष्टानामायुधानां विकल्पः समुच्यो
वा न भवति। आयुधलं यज्ञसाधनलं। तच स्फोनोद्धन्ति
कपालेषु अपयतीत्यादिशास्त्रसिद्धमेवाचानृ य यज्ञायुधानि

एकादशाधायख हतीयपादे चिन्तितं।

ससारतीत्येषः सक्षरणविधिः स्त्रयते। तसान्नाच इविष्टुं।

"देशपात्रविंजाऽन्यस्मिन् प्रयोगेऽन्य उतेस्किकाः। भुत्रार्थं पर्णवत्तेऽन्ये वासावत्ते सुरैक्किकाः"॥

समे यजेते खुको देश:। जुक्कादीनि पात्राणि। त्रध्ययुप्रमुखा च्हिकाः। ते चैकस्मिन् प्रयोग उपयुक्ता निरिष्ठकलान्न प्रयोगान्तरमईन्ति। द्रष्टान्त्रिगंता निरिष्टाः कुस्मिताः। निरिष्ठकाः दुष्टाः पुनः प्रयोगान्दी दत्यर्थः। यथा भोजन उपयुक्तं कदलीपलाशादिपणे प्रचाल्यापि न पुनः शिष्टाः तत् स्वीकुर्वन्ति तथात्रापि। त्रन्ये देशादयः प्रयोगान्तरे सम्पाद्या दिना प्राप्ते कूमः। यथा वस्त्रं पूर्वदिने प्रावरणायोपयुक्तमिप दिनान्तरे निरिष्टकं न भवति, शिष्टास्तदान्यदा खेळ्या दिनान्तरे स्वीकुर्वन्ति तददत्रापि दृष्ट्यं। ददं निरिष्टक-

मिदं नेत्यत्र शिष्टाचार एव प्रमाणं, शिष्टाञ्च देशादीत्रिय-मेन न त्यजन्ति। तसादिष्क्रिकाः। तत्रैवान्यचिन्तितं। "मा श्रदन्यत्वनियमः पात्रे तत्त्वं किमैष्क्रिकं। नियतं वाधिमो देशवनीवं प्रतिपत्तितः"॥

देशपावर्तिजां साधारण्येनान्यत्ति सित पुनः पावेषु नियमान्तरसदसद्वाविश्वन्यते। प्रथमप्रयोगे यान्युपयुक्तानि पावाणि तान्येव प्रयोगान्तरेष्ट्रिति नियमो नास्ति
उतास्तीति संश्रयः। यथा देशे कर्तृषु च त एवेति नियमो
नास्ति ऐच्छिकस्रोक्ततात्, तथा पावेष्ट्रपीति चेन्नीवं। स्नामरणं
पावाणां धारणोयतात्। स्नाहिताश्चिमश्चिमिदंहन्ति यज्ञपावेश्विति प्रतिपत्तिविधानेनामरणं धारणमेव गम्यते। ननु
पावेरिति दतीयया गुणभावावगमादर्थकर्भव न तु प्रतिपत्तिः। तथा सति पावान्तरेरिप दाहनसिद्धेनं धारणिनयम दति चेनीवं। दिवणे पाणी जुह्मसासदयतीति दितोयया प्रतिपद्यमानतावगमात्। पूर्वेषामेव धारणं। तस्तात्
सर्वेषु प्रयोगेषु पावाणां तन्तं। तन्ववान्यचिन्तितं।

"िकं पार्णमामीमारभ्य यदाधानिमयं धितः। प्रक्रत्यर्थतयाद्यः स्थात् मर्णानियमात्परः"॥

श्वनारभ्याधीतानां पात्राणां प्रक्षतिगामितया पै।र्णमा-घीमारभ्य धारणमिति प्राप्ते त्रूमः। श्वाधानकाले पवमानेष्टिषु चोदनप्राप्तत्वात् पात्राण्याधानमारभ्य धारियतव्यानि। श्रन्यथा श्राधानपार्णमास्थार्मध्ये यत्रमानस्य कदाचिनार्णे सति पात्रा- भावेन दाहाभावप्रसङ्गात्। तस्मादाधानमार्भ्य धार्णमि-त्ययमपरः पचेाऽभ्युपगन्तव्यः॥ ०॥

दति माधवीचे वेदार्थप्रकाशे कष्णयजुः मंहिताभाखे प्रथम-काण्डे षष्ठप्रपाठके ऽष्टमाऽनुवाकः ॥ 🚜 ॥

प्रजापितर्यज्ञानस्जताशिहोचर्चाशिष्टोमर्च पौर्ण-मासीच्चाक्ष्यंच्चामावास्याच्चातिराचर्चतानुद्रिममीत् यावदशिहोचमासीत्तावानशिष्टोमो यावती पौर्ण-मासी तावानुक्ष्या यावत्यमावास्या तावानतिराचा य एवं विद्वानशिहोचं जुहोति यावदशिष्टोमेनीपा-ग्रोति तावदुपाग्नोति य एवं विद्वान् पौर्णमासीं यर्जते यावदक्ष्येनापाग्नोति॥१॥

तावदुपाप्नोति य एवं विद्वानंमावास्यां यजेते या-वंदितराचे खोपाप्नोति तावदुपाप्नोति परमेष्ठिनो वा एष यज्ञोऽयं आसीत्तेन स पर्मां काष्ठीमगच्छत्तेनं प्रजापतिं निर्वासाययत्तेनं प्रजापतिः पर्मां का-ष्ठामगच्छत्तेनन्द्रं निर्वासाययत्तेनन्द्रंः पर्मां काष्ठी- प**इ** | म

[}

धाः

¥¥

मगच्छत्तेनाग्नीपोमी निर्वासाययत्तेनाग्नीषोमी पर्-मां काष्टामगच्छतां यः ॥ २॥

युवं विद्वान दंश्रपूर्णमासी यजते परमामेव काष्ठां गच्छित यो वै प्रजातेन युजेन यजते प्र प्रजया प्रमु-भिर्मियुनैजीयते दादंश मासाः संवत्सरा दादंश दन्दानि दर्शपूर्णमासयोस्तानि सम्पाद्यानीत्याहुर्व-सम्बीपावमुजत्युखाच्चाधिश्रयत्यवं च हन्ति द्वदी। च समाद्दन्यधि च वपते क्यालानि चोपद्धाति पुराडाशंच्य ॥ ३॥

श्रिष्रयत्याच्येष्व स्तम्बय्जुश्र हर्त्याभ च रह्णाति वेदिष्व परिगृह्णाति पत्नीष्व सर्वद्यति प्रोश्लेषीश्वासा-द्यत्याच्येष्वैतानि वे दादेश दन्दानि दर्भपूर्णमासयो-स्तानि य एवः सम्याद्य यजेते प्रजातेनेव यज्ञेन यजते प्रप्रजया पश्लिमिय्नैजीयते ॥ ४॥

जुक्थेने। पाप्तीर्थंगच्छतां यः पुराडार्थंच चत्वा-रिश्मचं॥ १॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे पष्ठप्रपाठके नवमेऽनुवाकः ॥ \* ॥

त्रष्टमे बज्ञायुधसस्भृतिस्ता। नवमे दादशदन्दसम्पत्तिस्-चते। प्रथमं तावदनुष्टातृणां फलाधिकाय वेदनविशेषवि∸ धिम्बेतं प्रसीति "प्रजापतिर्यज्ञानस्जताग्निही चञ्चाग्निष्टी-मञ्च पै। र्षमामी छो क्यञ्चामावास्था ञ्चातिराचञ्च तानुदिमिमीत यावद्शिहोत्रमामीत्तावानशिष्टोमा यावती पार्णमासी ता-वानुक्थो यावत्यमावास्या तावानतिराचः" दति। अव त्राग्नि चिमार्यमा वासायामा त्रस्ये द्वीयमन्त्र क्रियाविशेष: माथा त्रतएवान्यफलाः, त्रशिष्टोमोकथातिरात्रयागा वज्ज-भिद्रैव्यमन्त्रकियाविशेषैः साध्या त्रतएवाधिकफलाः। तान्भ-व्यविधान् यज्ञान् प्रजापतिः सद्घा कनिष्ठपुत्रे पितेव कनीय:-खिश्चोचादिषु त्रनुग्रहेण तुलया चीणि दन्दान्युनिमतवान्। तदन्यहादग्निहाचादीनि श्राप्तिष्टोमादीनि समानि समञ्जानि। वेदनविशेषविधिमुज्ञयति "य एवं विदानशिहोत्रं जुहोति यावद्शिष्टे। मेनोपान्नोति तावदुपान्नोति य एवं विदान् पै। र्ष-मासीं यजते यावदुक्योनापान्नाति तावदुपान्नाति य एवं विदानमावासां यजते यावदतिराचे सापान्नाति तावद्पा-न्नोति" इति । प्रजापत्यनुग्रहादग्निहोनादीनामग्निष्टोमादि-साम्यं जानतस्तत्समानफललकथनात् फलाधिकाय अनुष्ठाट-भिरक्षिष्टामादिसाम्यं भावयेत्, इति विधिस्त्रीयते। विद्या-युक्तस्य कर्मणः फलाधिकां इन्दोगा श्रामनन्ति। यदेव वि-द्यथा करे।ति तदेव वीर्यवत्तरं भवतोति। खे।केऽपि राज्ञा यामेषु प्रेरिते राजमुद्राधारिणि नीचे कसिंखिङ्गत्ये राजल- धाः

पृह

म

E£

मृपचर नीनां प्रजानां स्वयचि नप्रसादेन फलाधिकाम्पल-भामहे। कार्लेस ष्टहदारणाकस्य पञ्चमाध्याये कानिक-दुपासनानि श्रथ सम्पद दति वाक्येनासायनो । खन्ये कर्मीण श्रधिककर्मतस्य मनमा सम्पादनं सन्पत्। एतदेवाभिप्रेत्व मर्वस्थितिषुराणागमादिषु मालयामप्रतिमादै। विष्णादिनुद्धि-विंहिता। तसादेतदाक्यमश्चिहाचादी श्रश्चिमादिसमादन-विधिपरं। यद्यपि पूर्वमीमांमायां दितीयाध्याये य एवं विदान् पार्णमामां यजत इत्यस्य विद्वाकास्य विधायकलं निराक्तय अनुवादकलमुत्रां। तथापि कर्मविधेरेव तत्र नि-राकरणात् "मम्पदिध्निति न कोऽपि विरोधः। भावना-विधिपरले वाकामेतन् कर्मप्रकरणादुकास्यत इति चेत् खत्क-खतां नाम। अग्निचयनप्रकरणपठितानां सनश्चेत्युपास्तीनां प्रकरणात्कर्षस्य वामेमैव निर्णीतलात्। अन्यपरस्य अन्यार्थलात् दर्भपूर्णमासा प्रशंसतुमच पाठाऽन्त । पुनरपि दर्भपूर्णमासी प्रशंसति "परमेडिको वा एष यज्ञी उग्र श्रासी तेन स परमां काष्टामगच्छत्तेन प्रजापतिं निर्वासाययत्तेन प्रजापतिः परमां काष्टामगच्छत्तेनेन्द्रं निरवामाययत्तेनेन्द्रः परमां का-ष्टामगच्छत्तेनाग्नीषामा निर्वामाययत्तेनाग्नीषामा पर्मा काष्टामगच्छतां च एवं विदान् दर्भपूर्णमामा यजते परमा-मेव काष्टां गच्छति" इति । परमे पदे सत्यलोके तिष्ठतीति पर्मेष्टी चतुर्म्खः। तस्य लग्ने पूर्विसान् कल्पे यजमानलेना-

<sup>\*</sup> सस्पद्धक्रीताविति ते ।

षितसीव दर्भपूर्णमाभयज्ञः प्रवन्तः, तेन चेश्वरार्पणबुद्धा-उन्षितेन स यजमानः परमां काष्टां इदं परमेष्ठिलपदं प्राप्तवान् । प्रजापतिर्धं चादिः तं पूर्विद्यान् जन्मनि तेना सम-फालचेतुदर्भपूर्णमासापदेशेन निरवासाययत् ताषितवान्। अनु-ष्ठानाय प्रेरितवान् वा। स च तिसान् जनानि यजमानः तेनानुष्टानेन परमां काष्टां दचलपदं प्राप्तवान्। एविमितरव चो छा । श्वत एव दर्भपूर्णमासद्याः खर्मकामार्थलमास्नातं, मीमांसकैविचारितञ्च। दन्दसम्पादमं विधातुं प्रसीति "यो वै प्रजातेन यज्ञेन यजते प्र प्रजया पश्चिमियुनैर्जायते द्वाद्भ मासाः संवत्तरो दाद्म दन्दानि दर्भपूर्णमासयोस्तानि षम्याद्यानीत्या इ:" इति। प्रजातेन श्रत्यन्तविस्तेन। प्रजा-दिभिः प्रस्तो विस्तृतो जायते । दादणमामापेतसंवत्सर-साम्येन दाद ग्रद दो पेतय ज्ञास्य प्रस्ततः। दन्दानि विधत्ते "वसञ्चापावस्जलुखाञ्चाधित्रयत्यव च इन्ति दृषदी च समा-इन्यधि च वपते कपालानि चापदधाति पुरोडाग्रञ्चाधित्र-यताज्यञ्च सम्बयनुष्य इरत्यांभ च ग्रहाति वेदिञ्च परिग्ट-इति पत्नीच सन्हति प्रेचिए। यासादयत्याच्यचः दति। गां द्रीज्यसम्बर्गरयस्थावः प्रजयेति मन्त्रेण वसं बन्धनानुः चेत्। चीरं अपियतुं मातिरिश्वना घर्म इति मन्त्रेणाखां गाईपत्ये स्वापयेत्। अव रचे। दिव दित शाखान्तरमन्त्रेण बीहीनव-इन्यात्। द्वमावदीर्जमावदेति मन्त्रेण पावाणेन श्रम्यया वा पेषणदृषदुपले ममाइन्यात्। देवस्य लेखादिमन्तेण पेषणाय धाः

पः -मे

Ęŧ

दृषदि तण्डुलानधिवति । भुवसमीत्यादिभिर्मन्तः पुरोखाश-श्रपणाय त्रद्री कपालान्यपदधात्। घर्नीऽचीति मन्त्रेण तेषु कपालेषु पुरोडागमधिअयेत्। ऋग्निस्ते तेज इति सक्तेण श्राज्यमा इवनी येऽधि अयेत्। चिकी र्षितवेदिस्थाने पृथिवि देव-यजनीत्यादिमन्त्रैः समयजुर्दरेत्। श्ररहस्ते दिवमिति मन्त्रेणा-शीभाऽञ्जलिना महणान् पांशूनुकारे प्रचिप्तानिभग्रहीयात्। वसवस्ता परिग्ट इन्तित्यादिभिर्मन्हेवेदिं परिग्ट की यात्। श्रा-शासानेति मन्त्रेण ये। होण पत्नीं मन्त्रश्चात्। स्तमधस्त्रेति शाखान्तरमन्त्रेण स्फानिष्पादितायां रेखायां प्रोचणीरासाद-चेत्। श्रग्नेजिङ्कासीति सक्तेण रेखायामाञ्यं सादयेत्। विदि-तानि दन्दानि प्रश्रखोपसंदरति "एतानि वै दादश दन्दानि दर्भपूर्णमाययोखानि च एवश समाद्य चजते प्रजातेनैव सञ्चेन यजते प्रप्रजया पश्चिमियुनैर्जायते'' दति। यदाषुकानां वत्स-विमाकादीनां चतुर्दश्रलात् सप्तेवैतानि दन्दानि तथापि चकारै: पूर्वानुवाको त्रोषु दशस्य यज्ञायुधेषु समुचितेषु दादशमण्यन्ते। श्रथ भीमांसा। दितीयाधायस दितीयपादे चिन्तितं।

> "एवं विदान् पै। र्षमाधीममावास्वामितीरितं। कर्मान्यद्त पूर्वे क्रिसमुदायानुवादकं॥ कर्मान्तरं स्वादभ्यामाद्, ध्रीवं द्रव्यं हि, देवता.। वार्त्रभीत्यादितो स्वस्था, उनुवादस्त न युज्यते॥ वार्त्रभीत्याज्यभागाङ्गव्यवस्थाकोर्न देवता। पै। र्षेत्यनूष्टते पै। र्षमाधीयुकं विकं तथा॥



श्रमेत्यपि, समूहस्य दिलिसिद्धः प्रयोजनं।
सहस्थितिः पौर्णमास्थामित्युत्तिभ्यां चिके चिके॥
विददाक्ये पृथग् विध्यादित्तराग्नेय श्रादिना।
विदितस्य फलिलेन प्राधान्यादितरे गुणाः"॥

इदमास्तायते। य एवं विदान् पार्णमाधीं यजते य एवं विदानमावास्यां यजत इत्यच यजतिना कर्मान्तरं विधीयते न तु प्रकृता आग्नेयादयः षड्डागा अनूबन्ते। आग्नेयादयः कालसंयुकास्तरमक्ष एवाचाताः। यदाग्रेचाऽष्टाकपालाऽ-मावाखायाञ्च पार्णमासाञ्चात्रुता भवतीति। तावबूतामग्नी-षामावाज्यसीव तावुपांग्र पार्षमास्थां यजतीति ताभ्यामेत-मग्नीषामीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छदिति। ऐन्हं दश्यमावाखायामिति। ऐन्द्रं पयोऽमावाखायामिति च। एतेभ्यः प्रक्रतेभाः पञ्च श्राग्नेचादिभ्या विददाक्यविहितस्य कर्मणेऽ-न्यले सति पूर्वाधिकरणन्यायेन विध्यभ्यास उपपद्यते। न च कर्मान्तरले द्रखदेवतचारभावा \* भ्रीवादिसङ्गावात्। ऋत एवा तां<sup>†</sup>। प्रावं माधारणं द्रव्यं देवता मान्त्रवर्णिकी। रूप-वन्ती तता यांगी विधीयेते पृथक्तयेति। सर्वसी वा एत-चज्ञाय गृज्ञते यहुवाया ऋाज्यमिति ध्रीवस साधारण-लं अतं। देवतायां मान्त्रवर्णिकलिमत्युन्नेतयं। तस्नादार्चन्नी पूर्णमासेऽनूचेते द्रधन्ती श्रमावासायामिति । वार्तश्री

<sup>\*</sup> द्रयदेवतयारभावादिति का॰।

<sup>†</sup> ध्रीवं दयमित्यादि चतरवे। त्तिमित्रनां ते॰ पुत्तको नात्ति, रघ तु का॰ पुत्तकपाठः परन्तु न बन्यक् परिस्कृटः।

धा

पः -म

T

व्रधनती चैंग क्रमण काल्डयापेते विधीयेते। श्रामिष्ट्रवाणि जङ्गगदिखेको वार्वन्ना मन्तः। लप् सामासि सत्यतिस्वः राजात उचहेळापरः। तथास्त्रावग्रीषामा पा-र्णमामदेवता, एवमनन्तरामातचार्द्धधात्य्क्रयोर्मन्त्रयोह-कावग्रीवामावमावास्वादेवता, ताभ्यां द्रव्यदेवताभ्यां इत्पव-चाद्यागान्तरमत्र विधीयते । षङ्कागानुवादले तदनुवादेन विधेयान्तरस्य कस्यचिददर्भनादिददाक्यमनर्थकं स्थात्। न केवलं तदानर्थकां किन्तु पार्णमास्यां पार्णमास्या यजेत। श्रमावास्थायाममावास्थ्या यजेतेत्येतदपि व्यथं स्थात्। न चैतत्का खविधायकं यदाग्रेय दत्या द्युत्पक्तिवाकीरेव तदिधा-नात्। कर्मान्तरते तु कालं विधास्त्रति। तस्त्रात् कर्मान्तर-विधिरिति प्राप्ते नूमः। श्रास्तां नावत् द्रयं, देवता तु वि-धित्सितस्य कर्मान्तर्स सर्वथा न लभ्यते। वार्त्रद्वीटधन्वयो-राज्यभागदेवताप्रतिपादकलात्। है। चमन्त्रका खे सामिधे-नीरावा इनिगदप्रयाजमन्त्रां शासाय प्रयाजानन्तर्भाविना-राज्यभागदेवतयाः क्रमेण वार्चन्नीवृधन्वयावाद्याते। लिङ्ग-श्चामिविषयं से।मविषयञ्च तत्रे।पलभाते। तता लिङ्गक्रमा-भ्यामाञ्यभागविषयत्मपुरगम्यते। यदार्चन्नो पूर्णमास इत्यादि-वाक्यं तिक्तिज्ञ नमक्रुप्रचाराज्यभागाङ्गचार्मन्त्रयुगलचाः कालदचे व्यवस्थामा चष्टे, न तु नूतनकर्माङ्गतां तथार्विद्धाति। श्रता इपराहित्यादिददाकां कर्मान्तरविधायकं न भवति। किनार्डि पूर्वप्रक्रतेम्बाग्ने यादिषु षट्स चिकक्षे वै। समुदायावनुव-

दिति। न च कालवाचिभ्यां पैार्णमास्यमावास्याग्रब्दाभ्यां या-गानुवादानुपपत्तिः । तत्तत्कालविहितयोधीगविकयोहपल-चितलात्। न चानुवादा व्यर्थः समुदायदिलसिद्धेसत्प्रयोज-नलात्। तिसञ्जी च दर्भपूर्णमासाभ्यां खर्गकामी यजेतेत्य-सिन् फलवाको षड्यागविवचया दिवचननिर्देश उपपद्यते। यद्ययुक्तमन्वादपचे पै। र्णमास्यामित्यादीनां वैयर्थमिति तद-युक्तं कालविधानासमावेऽप्येकैकचिकस्य सहप्रयोगविधानात्। श्राग्रेयोपां ग्रुया जाग्री वा मीयाणां चयाणां पे । र्णमासकाल-विहितानां सहप्रयोगः पार्णमाखित्यनेन हतीयैकवदनानेन विधीयते। एवमितरचापि। ननु विददाकासः कर्मान्तर-विधायकलाभावेऽपि नानुवादकलं तस्य यागविधायकलाभ्यु-षगमात्। भाग्नेयाऽष्टाकपाल दत्यादिवाक्यानि तु विहित-यागानुवादेन द्रव्यदेवताल चणगुणविधायकानीति चेन । तथा सत्येकोन वाक्येन ऋनेकगुणविध्यससावात्। प्रतिगुणं पृथाविधी विधावितः प्रमञ्चेत । त्राग्नेयादिवाक्यानां विधायकले तु विभिष्टविधिलात्रास्ति विध्याद्यन्ति देश्यः। तस्भादाग्नेयादिवा-काविहितानां विद्वदाकामनुवादकं। किञ्चानुवादमनभ्यपगमा कर्मान्तरविधिं वदतः प्रयाजादीनामाग्नेयादीनाञ्च गुण-प्रधानभावा न सिध्येत्। तथा हि समिधा यज्ञति, त्राघा-रमाचारयति इत्याद्यः कालयोगर्हिताः केचिदिधय त्राबाताः । यदाग्रेयोऽष्टाकपानोऽमावास्वायाञ्च पै।र्एमास्वा-चित्यादयः कालयुका अपरे। तेषामुभयेषां प्रक्रतवाद्र्य- धा

पः -म

पूर्णमामान्यां खर्गकामा यजेतित वाक्येन मर्वेषां फलमन्यो बोधनीयः, दर्भपूर्णमामान्यामिति दिवचनं बद्धवचनलेन परिणेतयं। विदद्दाक्यविद्दिते दे कमान्तरे प्रयाजादयः श्राम्रेयादयस दत्येतेषु दिलामभावात्, मर्वेषाञ्च फलमन्ये राजस्वयगतेष्टिपग्रुमोमवत् समप्राधान्यात्, प्रयाजादीनां गुणभावा
न स्थात्। तदभावे चानङ्गलात् मार्यादिविक्षतिव्याग्नेयादीगामिव श्रतिदेशा न स्थात्। श्रनुवादपचे तु चिक्रयोः काखयोगेन दर्भपूर्णमामश्रव्दार्चलात् ममुदायदिलेन दिवचनार्चलाचाग्नेयादीनामेव फलमन्येन प्राधान्यं, प्रयाजादोनान्तु
गुणभाव दति न कीऽपि देषः। तस्मादिददाक्यमनुवादकं।

चतुर्याध्यायस्य ततीयपादे चिन्तितं।

"दर्जादिसर्वकामेभ्ये। उनुवादो वा फले विधिः। अङ्गोपाङ्गोदितः कामी विध्यभावादनूद्यते॥ \*उत्पत्तिचोदनासिद्धे श्राश्रित्य विधिभावने। फलसंयोगबोधेन भवेदेष फले विधिः"॥

ददमाकायते। एकसी वा श्रन्या दृष्टयः कामायाच्चियन्ते,
मर्विभ्या दर्भपूर्णमामाविति। एकसी वा श्रन्ये यज्ञकतवः कामायाच्चियन्ते, मर्विभ्या ज्यातिष्टाम दति। तत्र मर्विभ्य दृष्टानेन
वाक्येन दर्भपूर्णमामयोः न फले विधिः विधायकस्य लिङादेभीवनावाचिन श्रास्थातस्य सामावात्। श्रनुवादस्त भविश्यति
सर्वकामानां प्राप्तवात्। न च दर्भपूर्णमामाभ्यां स्वर्गकामा

<sup>\*</sup> उत्पत्तिभावनासिडेराश्रिवेति तै ।

यजेतित विधानात् खर्ग एव प्राप्नोति न तु कामान्तरमिति वाचां। त्रङ्गोपाङ्गकामानामिष प्राप्तलात्। सामिधेन्या दर्शपूर्ण-मासयोरङ्गं। तच कामाः श्रूयन्ते। एकिति श्र्यतिमनुश्रूयात्प्र-तिष्ठाकामस्य चतुर्वि श्र्यतिमनुश्रूयाद्व द्व्यवर्षमकामस्येति। तथा सान्नाय्ययागस्य दे हनमङ्गं। तत्याधनं वत्यापाकरणमुपाङ्गं। तच पत्ताश्रशाखाद्वरणे काम श्राचातः। यं कामयेत पश्च-मान्त्यादिति बद्धपणां तस्ये बद्धश्राखामाद्देत् पश्चमन्तमे-वैनं करोतीति। एतेन सर्वकामा श्रनूयन्त दति प्राप्ते श्रूमः। मा भ्रतामिम् वाक्ये विधिभावने तथाप्युत्पत्तिवाक्यमिद्धे ते श्राश्रित्य तादर्थवाचिन्या चतुर्था फलसंयोगा बे।धते। तस्यादश्रेषफले विधिः। हतीयाध्यायस्थाष्टमपादे चिन्तितं।

"वसञ्चापस्रजेत्तददुखाञ्चाधिश्रचेदिति। दादणदन्दकर्मेतत् खामिनो वेतरस्य वा॥ श्राद्यः पाठात्खामिकाण्डे, तादर्थेन परिक्रयात्। महाकाण्डोकितोऽन्योऽस्त दन्दता तत्र कीर्स्यते"॥

दर्भपूर्णमामयार्याजमानका छ श्रूयते। दादम ददानि दर्भपूर्णमामयासानि समाद्यानीत्या द्वतसञ्चापावस्व त्युखाञ्चा-धिश्रयत्यव च हन्ति दृषदी च समाहन्तीत्यादि। तत्र गां देग्युं वत्सेपमर्जनमेकं कर्म, देविन समादितं चीरं धारियतुं पिठरखापनमपरं कर्म, तदेतदुभयमेकं दृद्धं। तथा नीहीणा-मव्याता दृषदुपन्नयाः पाषाणान्तरेण समाघात दत्येतदुभयं

<sup>\*</sup> वाका सद्धेराश्रित्वेति तै०।

प ग्रे

दितीयं दन्दं। एवं दादण कर्मदन्दान्यमृष्टेयान्यनाकातानि।
तेषां याजमानकाण्डे पठितलात् समाख्यया यजमानेन
तान्यनृष्टेयानीति प्राप्ते त्रूमः। यजमानस्य यानि कार्याणि
तान्यनृष्टात्मेव परिकोता च्हल्जः। किञ्च यजुर्वेदे याजमान
निमदमवान्तरकाण्डं, महाकाण्डं लाध्यर्थवमेव। तन्तिते वत्सापाकरणादयो धर्मा श्राक्षाताः। तस्मादध्यपुरेव ताननृतिष्ठेत्।
याजमाने तु काण्डे तेषामनृष्टानप्रकारश्चीदितः किन्तु परिगणनया दन्दमन्यादनमानमेवाद्यातं। तेन यजमानस्तामानुपूर्वी मनिम निधाय श्रध्येशिरवानुष्टानं प्रमादराहित्यमनुमन्यातुं प्रभवति। तस्मादध्येशिरवानुष्टानं॥ ०॥

दित साधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्णयजुः संहिता साख्ये प्रथस-काण्डे षष्टप्रपाठके नवसे। ऽनुवाकः ॥ \*॥

भ्रुवांऽिस भ्रुवांऽहर संजातेषु भ्रूयासमित्याह भ्रु-वानेवेनान् करत उग्नांऽस्युभाडहर संजातेषु भ्रूयास-मित्याहाप्रतिवादिन एवेनान् कुरुतेऽभिभूरंस्यभिभू-रहर संजातेषु भ्रूयासमित्याह य एवेनं प्रत्युत्पिपीते तसुपास्यते युनिक्मं त्वा ब्रह्मणा दैन्येनेत्याहिप वा अभ्रेयासनेन॥१॥ य्वैनं युनिक यज्ञस्य वै सम्डेन देवाः सुवर्गं लो-कमायन् यज्ञस्य व्येडेनासुरान् पराभावयन् यन्ने अग्ने अस्य यज्ञस्य रिष्यादित्यां ह यज्ञस्यैव तत्सम्डेन यजमानः सुवर्गं लोकमेति यज्ञस्य व्येडेन भावेत्यान् पराभावयत्यग्निहोचमेताभिक्याह्नतीभिक्पसादयेद्यज्ञ-मुखं वा अग्निहोचं ब्रह्मता व्याह्नतये। यज्ञमुख एव ब्रह्मं॥२॥

कृषते संवत्सरे पर्यागत एताभिरेवापसादयेद्वस्म-णैवाभयतः संवत्सरं परियक्ताति दर्भपूर्णमासौ चा-तुर्मास्यान्यालभमान एताभिर्व्याह्नतीभिर्द्दवी ध्यासा-दयेच जमुखं वे दर्भपूर्णमासौ चातुमीस्यानि ब्रह्मता व्याह्नतया यज्ञमुख एव ब्रह्म कुरुते संवत्सरे प्र्यागत एताभिरेवासादयेद्वह्मणैवाभयतः संवत्सरं परिय-क्वाति यदै यज्ञस्य सामा क्रियते राष्ट्रं॥ ३॥

यज्ञस्याशीर्गेच्छित यहचा विशं यज्ञस्याशीर्गेच्छत्यर्थं ब्राह्मणोऽनाशीर्केण यज्ञेन यजते सामिधेनीरेनुवस्थ-नेता व्याह्नितोः पुरस्ताहध्याद्वह्मौव प्रतिपर्दं कुरुते तथा ब्राह्मणः साशीर्केण यज्ञेन यजते यं कामयेत् यजमानं सार्वव्यमस्य यज्ञस्याशीर्गेच्छेदिति तस्यैता धान

पशृ

मेर

स्य

ाकुं रस

वि

ार प बाह्नतीः पुराजनुवाक्यायां दधाङ्चात्व्यदेवत्या वै पुराजनुवाक्यां भात्व्यमेवास्य यज्ञस्य ॥ ४ ॥

श्राशीर्गंकिति यान् कामयेत् यजमानान्समावंत्येनान् यज्ञस्याशीर्गंकेदिति तेषामेता व्याह्नंतीः पुरोऽनुवाक्याया अर्ध्व एकां दथ्याद्याच्याये पुरस्तादेकां याच्याया अर्ध्व एकां तथ्येनान्समावंती
यज्ञस्याशीर्गंकित यथा वै पर्जन्यः सुर्षष्टं वर्षत्येवं यज्ञो
यजमानाय वर्षति स्थलंयाद्कं परिगृह्णन्याशिषा
यज्ञं यजमानः परिगृह्णाति मनोऽसि प्राजापत्यं॥५॥

मनसा मा भूतेनाविश्रेत्याह मना वै प्राजापत्यं प्राजापत्या यज्ञा मनं एव यज्ञमातमन्त्रेत्ते वागस्यैन्द्री संपत्नश्चर्यणी वाचा मेन्द्रियेणाविश्रेत्याहैन्द्री वै वाग्वा-चंमवैन्द्रीमातमन्त्रेत्ते ॥ ६ ॥

तेनैव ब्रह्म राष्ट्रमेवास्य यज्ञस्य प्राजापत्यः षट्-चिश्रंशच॥१०॥

दति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठक दशमोऽनुवाकः॥ •॥

नवमे दन्दसमादनमुतां। दश्रमे इविः सादनं विधीयते। प्रथमं तावन् दितीयानुवाकस्य पूर्वभागात्तानां मन्त्राणां व्या- ख्यानं। तत्र परिधनुमन्त्रणमन्त्रानुदाह्तय यात्रहे "भुवाऽसि ऽखुगाऽहर सजातेषु भ्रयाममित्याहाप्रतिवादिन एवैनान् कुरतेऽभिभूरसभिभूरहर सजातेषु भ्रयामित्याह य एवैनं प्रत्युत्पिपीते तमुपास्रते" दति। सजातेषु भ्रवे। स्यामित्यनेन न केवलं खसीव भुवलं प्रार्थितं किन्लेनान् ज्ञातीनपि भुवानेव कर्ते प्रार्थितं। खस्यानुगलेन श्रशिचिता ज्ञानयः प्रतिवा-दिने भवन्ति। अत उग्रलप्रार्थनेन तिस्रवार्यते। ज्ञातिमध्ये यः कीऽधेनं यजमानं प्रत्युतिपपीते प्रतिकू लो सलोत्सादिय-तुमिच्छति तं प्रतिकूलमिभविता भ्रयामं दत्यनेनापास्यते उपचिपति । अग्नियोगमन्त्रमादी याचष्टे "युनज्मिला ब्रह्मणा दै योने त्या हैष वा श्रमेर्ये। गस्तेने वैनं युनिता' दति। एष मन्त्रपाठ एव अग्नेर्योगा भवति लामग्नि युनज्जीति मन्त्रेण अवणात्। त्रामन्त्रस्य इविषा मन्त्रणं व्याच्छे "यज्ञस्य वै मस्द्भेन देवा: सुवर्गं लोकमायन् यज्ञस वृद्धेनासरान् पराभावयन् यन् त्रमे त्रस यज्ञस रिखादिलाइ यज्ञसैव तसम्दर्भेन यजमानः सुवर्गे ले।कमेति यज्ञस्य वृद्धेन साह-व्यान् पराभावयित" इति। यज्ञस्य हि दावंशी सम्दर्शे युद्धश्व। यथाशास्त्रमनुष्टितः सम्दृः। श्रतयास्तो यृद्धः। तच समृद्धे। देवानां खर्गप्राप्तिचेतुः। युद्धो ऽसुराणां तिर-स्कारहेतः। त्रते।ऽसिकान्त्रे रियात् स्कन्दादिति यृद्धमनृद्य

<sup>\*</sup> उपच्चपयतीति का॰।

र प्रकारित प्रमित्त

1]

घान

<u>पश्</u> मेक्

स्य

तेन इति मपद्मिति वैरिपराभवः कथाते। समृद्धेन खगै प्राप्तामीत्यर्था लभते। सर्भुवः सुवरिति व्याहतिभिर्ग्निहोत्त-इविष उपसादनं विधन्ते "श्रीमदीन सेता भिर्वा हती भिरूप-मादयेयज्ञम्खं वा श्रशि होतं ब्रह्मीता व्याहतया यज्ञम्ख एव ब्रह्म बुरुते" दति। श्राधानानन्तरमेव श्रन्षेये लात्राधम्येन सर्वयज्ञेखिशिहाचस्य मुखलं। याह्नतयसु त्रेलाकात्मना वि-राष्ट्रपस्य परब्रह्मात्यारीपितशरीरस्य वाचकलेन ब्रह्मारुपाः। श्रत: प्रश्रस्ते यज्ञम्खे प्रश्रस्तं ब्रह्मारूपवाहितवयं कृतवान् भवति। श्रश्चिदारस्यदिनगते इति:सादने वाहतीर्विधाय कालान्तरगतेऽपि सादने विद्धाति "संवसरे पर्यागत एता-भिरेवापसाद्येत्" इति । श्राचनायादिनयार्थाचितिभिरूप-सादनं प्रशंसति "ब्रह्मणैवाभयतः मंबत्सरं परिग्टहाति" इति। श्रविदेश चवत्कमी नारेऽपि व्याइतिभिरामादनं विधन्ते "दर्शपूर्ण-मासी चातुर्माखान्यालभमान एताभिकी इतीभिईवी एथासा-दयेवजम् खं व दर्भपूर्णमामा चातुर्मास्थानि ब्रह्मीता बाह्तयो यज्ञमुख एव ब्रह्म कुर्ते मंबत्सरे पर्यागत एतामिरेवामा-द्येद्वह्याणैवाभयतः संवत्तरं परिग्रह्याति" इति। यज्ञा ज्या-तिष्टामादिः। ततः पूर्वभाविताद्शीदेर्मुखलं। श्रन्यवापि बाइतीर्विधत्ते "यदै यज्ञस्य मासा क्रियते राष्ट्रं यज्ञसाशी-र्गच्छति यद्चा विशं यज्ञसाशीर्गच्छत्यय ब्राह्मणे। उनाशी-र्नेण यज्ञेन यजते सामिधेनीरनुवच्छन्नेता व्याह्तीः पुरस्ता-इधाद्रह्मीव प्रतिपदं कुरुते तथा बाह्मणः सामीर्केण यज्ञेन

यजते" दति। यज्ञसम्बन्धि किञ्चिदङ्गं साम्ना क्रियते यथा बहिष्यवमानादि । श्रन्यत्किञ्चिदङ्गमृचा क्रियते यथा याच्या-पुरे। उनुवाक्यादि। तत्र सामसाध्येनाङ्गेन यत्पालं तद्राष्ट्रं प्रा-प्रोति। राष्ट्रे सस्याद्यभिष्टद्धिर्भवतीत्यर्थः। ऋक्याध्वेनाङ्गेन यत्पालं तदिशं प्रजां प्राप्तीति। प्रजाया त्रायुगरोग्यादि वर्धत इत्यर्थः । अधैवं सति ब्राह्मणा यजमानः फलप्रदैर्धजुर्भिर्वि-रहितलादनाशीकेष निष्फलेन यज्ञेनेष्टवान् भवति, त्रती यज्ञरूपा व्याह्तीः प्रयुद्ध्यात्। होता श्रन्वचनीयाः प्रवा वाजा द्यादय ऋचः सामिधेन्यः। तदनुवचनात्प्रागेव होता व्याह्ती: पठेत्। \*तदेवतात्रह्मरूपं व्याह्तिचयमेव सामिधे-नीनां प्रतिपदं प्रारक्षं क्रतवान् भवति । तथा सति यजमानः सफलेन यज्ञेनेष्टवान् अवति। प्रकारान्तरेण विनिद्यागं देय-तया उपन्यस्ति "यं कामयेत यजमानं साहसमस्य यज्ञ-सामीर्गच्छेदिति तसीता याहतीः पुराऽनुवाक्यायां दथाद्वा-त्यदेवत्या वै पुरे।ऽनुवाक्या भात्यमेवास्य यज्ञसाधीर्मक्क-ति" इति। यं यजमानं प्रति होता देवादेवं कामयेत, श्रस् यज्ञस फलं यजमानवैरिणं गच्छेदिति, तस यजमानस यागे पुरोऽनुवाक्यायाः प्राग् याह्तीः प्रयुक्त्यात्। तदा पुरो-ऽनुवाक्या वैरिदेवतेति छला तत्फालं वैरिगास्येव भवति। प्र-कारान्तरेण विनियोगमुपादेयतया विधन्ते "यान् कामयेत यजमानानसमावत्येनान् यज्ञस्वाशीर्मच्छेदिति तेषामेता व्या-

<sup>\*</sup> तावता ब्रह्मरूपमिति तें ।

घान

पश्

मेव इतीः पुरे। उन्वाकाया अर्धर्च एकां दथा बाज्याये पुरसादेकां याज्याया अर्धर्च एकां तथैनानसमावती यज्ञस्वाशीर्गक्कति" स्य इति । बद्धयामानकानामहीनमत्राणामङ्गस्तेष्टिषु होता यद्येवं कामयेत तान् सर्वान् यजमानान् यज्ञस्य फालं सममेव :पृक् प्राप्न्यादिति तेषां यजमानानां यागे व्याइतीरेवं दधात। ाह गर वि पुराऽनुवाक्याया अर्धर्चेऽभिहिते सति प्रथमा व्याह्नतिः। या-च्यायाः पुरसाद्वितीया बाइतिः। याच्याया ऋर्धर्पेऽभिदिते मति हतीया बाहतिः। तथा मति एनान् मर्वान् यजमानान् R F यज्ञस्य फलं मास्येन प्राप्नाति। तामेतां प्राप्तिं दृष्टान्तेन स्पष्ट-यति "यथा वै पर्जन्यः सुदृष्टं वर्षत्येवं यज्ञा यजमानाय वर्षति स्यस्योदकं पन्रिट्सन्याणिषा यज्ञं यजमानः परिग्टसाति"इति। यथा लोके सर्वतः प्रस्तो मेघः पचपातमन्तरेण मर्वेषु देशेष्येक-रूपं सुरुष्टं मस्वनिष्य त्तिनमं वर्षं मुख्योवमयं यथाकवा इत्यु-पेता यज्ञः सर्वयजमानसङ्घाय सुफलं साधार्णोन प्रयच्छति। तेन च सुदृष्टेन नद्यां पूर्णायां सर्वे जनाः स्थलया कूलेन उदने परिग्टहन्ति। तदचनमानमङ्गमाधिषा साधारणफलेन युत्री दमं यज्ञं परिरुद्धाति। खीवाघारख्याघारानुमन्त्रणमन्त्री व्याचरे "मनोऽमि प्राजापतां मनसा मा भृतेनाविश्रेत्याह मनी वै प्राजापत्यं प्राजापत्या यद्यो मन एव यज्ञमात्मन्थन्ते। वाग-खैन्द्रो मपत्नचयणो वाचा मेन्द्रियेणाविषेत्याहेन्द्री वै वाखाच-मेवेन्द्रीमात्मन्थत्ते" दति। सर्वन्यवद्यार्याधनस्य मनसः प्रजा-पितना प्रथमस्टलात् मनसः प्राजापत्यलं प्रथमस्टिश्च होत-

बाह्यणकाण्डे समावायते "दृदं वा त्रये नैव किञ्चनासीत् न द्योरासीत् न पृथिवी नान्तरिचं तदसदेव समाने।ऽकुरत स्थामिति" (बा॰ २का॰।२प्र॰।८ त्र॰) दित। एइदारण्डकेऽप्या-चातं "तन्त्रने।ऽकुरत श्रात्मची स्थामिति" दित। प्रजापित-र्यज्ञानस्जतेत्युक्तलात् प्राजापत्यो यज्ञः। श्रनेन मन्त्रपाठेन ते। मने।यज्ञी स्वस्मिन् स्थापयित। दन्द्रेण व्याक्रतलादागैन्द्री। ताञ्च मन्त्रपाठेन स्वात्मिन स्थापयित॥ ०॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्वलायजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-कार्ण्डे पष्टप्रपाठके दश्रमाऽनुवाकः ॥ \* ॥

यो वै संप्तद्शं प्रजापितं युज्ञमुन्नायंनं वेद् प्रति युज्ञेनं तिष्ठति न युज्ञाद्धः शत् आश्रावयेति चतुरस-रमस्तु श्रीष्डिति चतुरसरं यजेति ब्रिक्षरं ये यजामह् इति पच्चासरं द्यस्रो वषट्कार एष वै संप्तद्शः प्र-जापतिर्यज्ञमुन्नायंनो य एवं वेद् प्रति युज्ञेनं तिष्ठति न युज्ञाद्धः शते यो वै युज्ञस्य प्रायंणं प्रतिष्ठां॥१॥

जुद्यनं वेद् प्रतिष्ठितेनारिष्टेन युज्ञेनं सःस्थां गच्छ्त्यात्रीव्यास्तु श्रीषुद्यज् ये यजीमहे वषदकार वान

पश् ग्रेव

स्य

:पृद

हि

**ग्र** वि एतदे यज्ञस्य प्रायणमेपा प्रतिष्ठैतद्दयनं य एवं वेद् प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेन सःस्थां गच्छित यो वे स्वन्द-ताये देवहं वेदं दुइ एवैनां यज्ञो वे स्वन्दताऽऽश्रावये-त्यैवैनामह्नदस्तुं ॥ २॥

श्रीष्डित्युपानासायजेत्युदंनैषी चे यजामह इत्यु-पासद्वपद्कारेण देग्ध्येष वै स्वन्ताये देशो य एवं वेदं दुइ एवेनां देवा वे सचमासत तेषां दिशोऽदस्यन् त एतामाद्रीं पङ्किमपश्यन्वाश्रीवयेति पुरीवातमंज-नयनस्तु श्रीपडित्यस् समस्वावयन् यजेति विद्युत्॥३॥

श्रुजन्यन् ये यजामह इति प्राविधयन्ध्यस्तनयन् वषद्कारेण तता वै तेभ्या दिशः प्राष्ट्रायन्त य एवं वेद् प्रास्मे दिशः ष्यायन्ते प्रजापितं त्वा वेदं प्रजाप-तिस्त्वं वेद् यं प्रजापितिर्वेद् स पुर्ण्या भवत्येष वै छे-न्द्स्यः प्रजापितिराश्रीवयास्तु श्रीषद्यज् ये यजामहे वषद्कारो य एवं वेद् पुर्ण्या भवति वसन्तं॥ ४॥

चरतूनां प्रीणामीत्याहर्तवा वै प्रयाजा चरतूनेव प्रीणाति तेऽस्मे प्रीता यथापूर्वं कंल्पन्ते कल्पन्तेऽस्मा चरतवा य एवं वेदाभीषामयार्हं देवयञ्चया चर्छ-

<sup>\*</sup> ले। वेदेति लः उवेद । इति पदपाठः ।

<sup>ो</sup> लंबेरेति लंडवेर। इति परपाठः।

षान् भूयास्मित्याहामीषामाभ्यां वै युज्ञश्रद्धान् ताभ्यासेव चक्षुरात्मन्धं त्रेऽमेर्हं देवयुज्ययानादाः भू-यास्मित्याहामिवें देवानामनादस्तेनेव ॥ ५ ॥

श्रवार्यमात्मर्थते दिर्धिर्स्यदं श्री भूयासम्मं दं-भेयमित्यार्द्देतया वे दब्धा देवा श्रमुरानद्भुवन् त-येव धार्व्यं दभात्यप्रीषामयार्दं देवयञ्चया रुचहा भूयासमित्याद्दाप्रीषामाभ्यां वा इन्द्री वृचमहन् ता-भ्यामेव धार्व्यश्स्तृणुत इन्द्राग्नियोर्द्दं देवयञ्चये-न्द्रियार्थनादी भूयासमित्याहेन्द्रियार्थवानादी भव-तीन्द्रस्य ॥ ६॥

श्रहं देवयञ्चयेन्द्रियावी भूयासमित्याहेन्द्रियाव्येव भवित महेन्द्रस्याहं देवयञ्चया जेमानं महिमानं गमेयमित्याह जेमानंमेव महिमानं गच्छत्युग्नेः स्विष्ट-क्षते।ऽहं देवयञ्चयायुष्मान् यज्ञेनं प्रतिष्ठां गमेयमि-त्याहायुरेवात्मस्यंत्ते प्रति यज्ञेनं तिष्ठति॥७॥

प्रतिष्ठामं हुद्स्तुं विद्युतं वस्नां तेनैवेन्द्रं स्याष्टा चिर्श्रम ॥ ११ ॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे षष्ठप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः॥ \*॥ वाः

पर प्रे

स्य

दशमे इवि: सादनं विद्यितं। एकादशे लाशावणादिमन्ताः प्राधान्येन विधीयनो। तेषां पञ्चमन्त्राणामुत्पत्तिं विधातुं प्रसीति "यो वे मप्तद्शं प्रजापति यज्ञमन्वायत्तं वेद प्रति यज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाड्गश्याते" दति। अयं सन्त्रमङः सप्त-द्शाचरापेतलात् प्रजापतिसृष्टलाच सप्तद्शः प्रजापतिरित्य-भिधीयते। स च यज्ञमनायत्तः सर्वयज्ञेखनुगतः। तदिज्ञानः सम्पूर्णेन यज्ञेन प्रतिष्ठिता भवति। वैक ल्याभावाचायं यज्ञान भष्टा भवति। मन्त्रानुत्पादयति "श्राश्रावयेति चतुर्चरमसु श्रीषंडिति चतुर्वरं यजेति ब्रुचरं ये यजामह इति पञ्चाचरं ह्यचरे। वषद्वार एष वे मन्नद्श: प्रजापितर्यज्ञमन्वायत्तो य एवं वेद प्रति यज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाङ्ग्र्यते" इति। एतेषु पश्च मन्त्रेखाद्यस्य मन्त्रचयस्य विनियोगमापसम्बेरध्यर्थकाण्डे दर्भयति (शा०१।१५।) 'ब्रह्मन् प्रवरायात्राविय्यामीति ब्रह्माणमामच्य श्रात्रावयाश्रावय श्रावयामाश्रावयेति वाश्राव-यति । असु श्रीषि खामीश्रीऽपरेषोत्करं दिचणाम् खिस्तवन् स्कां समार्गां स धारयन् प्रत्यात्रावयति दिति। 'त्रवद्यसमुक्षा अनुबूहीति पुरोऽनुवाकां मंत्रेखत्यवदायावदाय सुवेण प्रसार-समज्य जुइपस्तावादाय दिचणातिकम्य आश्राय प्रत्यात्राविते उमुं यजेति याच्यामिति सार्वेचिकं'(त्रा ०१।१८।) इति। श्रात्रावयेत्ययमेव पाठाऽत्रत्यः। श्रीत्रावय श्रावय श्रीमात्रावयेति च चयं श्राखान्तरीयं। हे त्राग्नीप्र यच्यमाण-

<sup>\*</sup> तिइधिरखेति तै॰।

देवतां प्रति तुर्भ्यामदं दीयत दत्याभिमुखोन श्रावयेत्यध्वर्यु-णोको सति स त्राग्नीभे। त्रस्तित्यङ्गीकत्य श्रीविडितिमन्देन श्रावचित । हे देवाः तदिषयमिदं हिवदीनं ग्रृणुतेत्यर्थः। हे हातर्वज याच्यां पठेत्यर्थः। इतरस्य तु मन्त्रदयस्य विनि-यागमायलायना होत्वकाण्डे दर्भयति 'त्रागूर्याच्यादिरनूया-जवर्जं ये यजामह दत्यागूर्वषद्वारोऽन्यः' (त्राय॰१।५।) सर्वे ये वयं होतारीऽध्वर्युणा यजेति प्रेषिताः ते वयं यजामहे याज्यां पठामः। वषद्वारशब्देन वैषि डिलोवंरूपा मन्त्री विविचितः। तञ्चायलायन उदाइत्य दर्भयति 'ये यजामहे समिधः स-. मिधा त्रग्न त्राज्यस्य यन्तू वैषिडिति वषद्गार इति' इति। इविदीयत दति तस प्रब्दसार्थः। एतेषां पञ्चमन्त्राणां महि-मानं वतुं प्रस्तीति "या वै यज्ञस्य प्रायणं प्रतिष्ठामुद्यनं वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेन सूर्खां गच्छति'' इति। प्रा-यणं प्रारमः। प्रतिष्ठा मध्यका जवर्त्यनुष्ठानं। उदयनं समा-प्तिः। यो यजमानी यज्ञस्य मुख्यं प्रारक्षादित्रयं वेद तदीयो यज्ञः प्रतिष्ठितः साङ्गः, त्ररिष्टो वैक खरहितः, तादृ भेन यज्ञेन संखां फलपर्यन्ततां प्राप्ताति । मन्त्रमहिमानं विता "श्राश्रा-वयास्तु श्रीषद्मज ये यजामचे वषद्भार एतदे यज्ञस प्रायण-मेषा प्रतिष्ठेतदुद्यनं य एवं वेद प्रतिष्ठितेनारिष्टेन यज्ञेन य एखां गच्छति'' इति। त्राची मन्त्री मुख्यः प्रारमः। मन्त्र-चयं प्रतिष्ठा। श्रन्य उदयनं। देवते देशेन द्रवायागरूपस यागशरीरस्य एतैरेव मन्त्रैर्निष्यस्वतात्। श्रवशिष्टानि प्राच्यान्यु-

गः

पर प्रे

स्य

:पद

ाह र

fe

दीचानि चाङ्गानि प्ररोरगतवस्तालङ्कारादिस्थानीयानि।
प्रकारान्तरेण महिमानं वत्तुं प्रस्तीति ''यो वै सन्ताये देग्हं वेद दुह एवेनां'' इति। सन्ता सभीचीना वाक् सम्यक्षञ्च तस्याः सत्यप्रियक्ष्पत्तं। श्वत एव सर्यते।

''सत्यं त्रूयात्प्रियं त्रूयात्त त्रूयात्सत्यमप्रियं। प्रियञ्च नानृतं ब्रूवादेव धर्मः सनातनः" इति ॥ सा च कामधेनुवत् परिताष चेतुलात् गालेनाच विविधिता। .स्यास दो इनप्रकारं या यजमानी वेद मीऽवासमेनां द्राधे। . कामावन सनुता को वा तदो इन प्रकार दत्याश ह्या तद्भयं दर्भयन् मन्त्रमहिमानं विक्त "यज्ञा वै सन्ताऽऽत्रावयेत्यैवै-नामकदस्तु श्रीषडित्युपावासाम्यजेत्युदनैषी हो यजामह दत्यु-पासददषद्वारेण दारधेष वे सनुताय दोहा य एवं वेद दुइ एवैनां'' दति। खोके चि घो च्लमाणाया गाराभिमुख्याय किमपि भच्छं घामादिकं दातुं साङ्गितिकेन नासा तामाइ-यन्ति। त्रत एव प्रवर्ग्यवाह्मणे घर्मदु हत्राज्ञानमेवमासायते। इड एच्चदित एहि सरखत्येहीत्याह। एतानि वा ऋसे देवना-मानि। देवनामैरेवैनामाङ्गयति। श्रमावेद्यमावेद्यागवेदीत्याद। एतानि वा ऋषै मनुखनामानि। मनुखनामैरेवैनामाइयतीति। तदद चापि श्राश्रावयेति मन्त्रपाठेनैव एनां समुतामा इदा इ-यति। त्रसु श्रीषिति पाठेन उपावास्राक् वसमुपावस्त्रति। यजेति पाठेन उदनैषीदे। इनपाचमुख्यति। ये यजामह इति पाठेन जपासदत् देगिया प्रत्यासीदति। वैषिजिति पाठेन

दोग्धि। श्रव रूपकलेन परिकल्पनानान्त्राणां तत्तदर्थवाचकलं नापेचितं। सामर्थान्तरक ल्यनया पुनर्मे हिमानं विक्त ''देवा वै सनमासत तेषां दिशोऽदखन् त एतामाद्रीं पङ्किमपश्चनात्रा-वयेति पुरे वातमजनयन्नस्त श्रीष डित्य सूर् समञ्जावयन् यजेति विद्युतमजनयन् चे यजाम इ इति प्रावर्षयन्नभ्यस्तनयन् वषद्भा-रेण तता वै तेभ्या दिशः प्राप्यायन्त य एवं वेद प्रासी दिशः षायनी" इति। सत्रमासीनानां देवानां केनापि वैक छोन वृद्यभावादिम उद्खन् नानादिग्सतानि ससानि भोषणेन उपची णानि, तत्परिचाराय देवा त्रार्द्री पृष्टिचेतु स्तामेतां पङ्किं सन्त्रपञ्चकसपश्चन्। स्पष्टमन्यत्। पुनरपि प्रकारान्त-रेण मन्त्रमहिमानं दर्शयितुं प्रस्तीति "प्रजापतिं ले। वेद प्रजापतिस्त्रं वेद यं प्रजापतिर्वेद स पुष्धा भवति" इति। लग्रब्द: सर्वनामगणे पठित एकग्रब्दपर्यायः। श्रत एव संप्र-दायविद उत लः पश्चन्न ददर्भ वाचिमिति ऋचमेवं याचचते। श्रयेकः पश्चन पश्चतीति । सप्तद्शाचर्रूपमेनं प्रजापतिमेको यजमानी वच्छामाणमहिमापेतं वेद स च प्रजापितः ज्ञातार-मेकं यजमानं वेद जानाति श्रनुग्रहाति। यमनुग्रहाति से उन्येभी यजमानेभाः पुष्पादुत्वष्टी भवति। तनाहिमानं दर्भ-यति "एष वै इन्द्सः प्रजापितराश्रावयासु श्रीषद्मज ये यजामचे वषद्वारा य एवं वेद पुष्धा मवति'' दति। एष सप्तदशाचर रूपः प्रजापितः छन्दसः छन्दः सु वेदेषु सार्लेन निष्यनः। त्रत एव हतीयका एडे समाचायते "एतदै इन्द्रमां

वाः

पर मे

स्य

:पृइ

वीर्यमात्रावयास्त त्रीषदाज ये यजामहे वषद्वारः" इति। य एवं प्रजापतिकन्दः मारं वेद म पुष्य जला है। भवति। लो वेद लं वेदेत्यवाभयवैकपद्यं माम्प्रदायिकं। दितीयानुवाको-कानां प्रयाजानुमन्त्रणमन्त्राणां रूपककन्पनया तात्पर्यं व्याचष्टे "वसन्तरहतां प्रीणामीत्याइतवा वे प्रयाजा ऋहनेव प्री-णाति तेऽसी प्रीता यथापूर्वं कस्पन्ते कस्पन्तेऽसा ऋतवा य एवं वेद" इति। ऋतुदेवतास्तत्कत्यनया प्रीयन्ते प्रीता आसी यजमानाय यथापूर्वं कन्पन्ते ऽविपर्यामेन प्रवर्तन्ते। अस्व-कालीचितपुष्पागमसन्तापदृष्पादिलचणयुका भवन्ति। वेदि-तुरपि तदेव फलं। श्राज्यभागानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "श्रग्नी-षामयारहं देवयञ्चया चनुमान् ऋयाममित्याहाग्रीवामाश्वां वै यज्ञ यजुकान् ताभ्यामेव चजुरातास्थले" दति। चजुकी वा एते यज्ञस्य यदाञ्यभागावित्यसिन्ननुवाके (सं०२का०) ६प्र । १८% ) यज्ञचनुद्दमाञाभागयोः सम्यक् प्रतिपादितं। त्रतसदीयदेवताभां यज्ञस्य चनुषानं यजमानस्य तत्पालची-चते। त्राग्नेययागानुमन्त्रणमन्त्रं याच्छे "त्रग्नेरहं देवयञ्च-थात्रादे। भ्रथामित्याचाक्रिवें देवानामत्राद सेनैवात्राद्यमा-तान्यत्ते" इति। उपांत्र्याजानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "दिश्चर-खद्बेा भ्रयासममुं द्मेयमिला हैतया वै द्व्या देवा असु-रानद्भुवन् तयैव आहव्यं दभोति" इति। एतया जपां-ग्रुयाजक्ष्या दस्या वैरिघातिन्या हेल्या ऋदभुवन् हिंसित-वनाः। श्रमयैव द्रश्या भाव्यं वैरिणं द्रभोति मार्यतोत्यर्थः।

पै। र्णमासीगतदितीयपुरा डामानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचरे "त्रशीषा-मयोर्हं देवयञ्चया वृत्रहा भूयामित्याहाग्रीवामार्था वा दुन्हो व्यमहन् ताभ्यामेव आहवार्कुणुते" इति । व्यनामकोऽसुरी ऽझीषामा देवा दन्तै: संदष्टवान्। ता नि:सारचितुमिन्द्र: श्रीतज्वरसन्तापा दृत्रे प्रयुक्त जङ्गस्यसानादृत्रात्ती निःसार्थ द्यं इतवानिति दितीयकाण्डे स्पष्टीभवियति। हिनसीत्यर्थः। श्रमावास्थागतदितीयपुरोडाशानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "दन्द्राग्नियोर्हं देवयन्ययेन्द्रियायनादो भ्रयामिन त्याचेन्द्रियाचेनानादो भनति" इति। सानायानुमन्त्रणमन्त्रं वाचरे "इन्ह्रसाहं देवयञ्चयेन्द्रियावी भ्र्यामित्वाहेन्द्रियाचेव भवति" दति । गतित्रयां राजन्यादीनां मान्नायानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "महेन्द्रखाइं देवयञ्चया जेमानं महिमानं गमेय-मिलाइ जेमानमेव महिमानं गच्छति" इति। जेमानं जेल-ललचणं, महिमानं विद्येश्वर्यादिमहत्त्विम्वर्थः। खिष्टकदन् म-न्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "अग्नेः खिष्टकते। उदं देवयव्यवायुषान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमिळा हायुरेवात्मन्यत्ते प्रति यज्ञेन तिष्ठति' दिति।

श्रथ मीमांसा। दशमाध्यायस्याष्टमपादे चिन्तितं।

"न श्रार्षेयं न हे।तारं नानूयाजिब्बितीदृशः।

विकन्तः पर्युदासे। वा स्यादाद्यी वचनद्रयात्॥
श्रन्याय्यलादिकस्पस्य विध्यंशः सा निषेधना।

नेत्यनूयाजधातस्थास्त्रदेशें पर्युदस्थिति"॥

पित्रयज्ञे चे।दकप्राप्तं वरणं प्रत्येवं श्रूयते। नार्षेयं दृणीते

न होतारिमिति। तथाऽनारभ्यवादे श्रृयते। श्राश्रावयेति चतु-रचरमसु श्रीषिडिति चतुरचरं यजेति द्वाचरं ये यजासह दित पञ्चाचरं हाचरे। वणद्वार एण वै सप्तदशः प्रजापित-र्यज्ञमन्वायत्त इति। तथीकां नानूयाजेषु वे यजामहं करी-तीति। तत्र वरणस दिधिप्रतिषेधी चादकप्रश्चननमधां प्रतीयेते। ये यजासह इति मन्त्रख तु दाश्यां प्रखन्नव-नाभ्यां विधिप्रतिषेधप्रतीतिः। तच विधायकप्रतिषेधकया-र्द्याः प्रमाणवारवैवर्थाय विकल्य दित प्राप्ते ब्रूमः। अष्ट-देशपग्रस्तलादिक च्या न न्यायः। नज् परस्पर्वि सद्भ योविधि-निषेधयोः समुचयखायसक्षवात् का गतिरचेति चेत्। उच्यते। निषेधलेन प्रतीयमानिमदं नेत्यजेन प्रब्देनीपेतं वाकां विधि-वाका खांशो भविष्यति। तथा हि। यदि नेत्ययं शब्दः करोति-ना सम्बधित, तदा ये यजास हे इति ग्रब्दं न करोति दत्येवं प्रतिषेध: सात्। यदि च हणीत इत्येवास्यातप्रत्ययेन सम्बर्धेत तदा वरणं न कर्त्त्विमिति विधिष्ठेत। न लेवं सख-धाते। किन्बन्याजपदेन उञ्धातना च सम्बध्यते। तथा सत्यनूयाजयितिरिक्तेषु यागेषु ये यजामचः कर्तयः। वर्ण-यतिरिक्तमङ्गातमन्ष्ठेयमित्यन्याजवर्णपर्धदामेन विधेरेव विशेषितले सति प्रतिषेधवाकास्य कस्यचिद्भावान विकल्यः शक्तित्मपि शकाः॥ ०

द्रित माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाक्ये प्रथम-कार्ण्डे षष्ठप्रपाठक एकाद्शे।ऽन्वाकः ॥ \*॥ दन्द्रं वो विश्वतस्पि हवामहे जनेश्वः। श्रसाकं-मस्तु केवेलः। इन्द्रं नरी नेमधिता हवन्ते यत्पार्था युनर्जते धियस्ताः। श्रूरो न्हणता श्रयंमञ्जान श्रा गोमंति वर्जे भंजा त्वं नः। इन्द्रियाणि शतकता या ते जनेषु पञ्चस्र। इन्द्र तानि त श्राष्ट्रंगो। श्रन् ते दायि मह इन्द्रियायं स्वा ते विश्वमन् हव्हर्ते। श्रन्॥ ॥ १॥

श्वमनु सही यज्वेन्द्रं देवेभिरनु ते नृषद्ये। श्रा यस्मिन्त्मप्त वासवास्तिष्ठन्ति स्वारही यथा। ऋषिर्ह दोर्घश्रुत्तम् इन्द्रस्य घमी अतिथिः। श्रामास् प्रक्रमे-रेय श्रा स्वर्धः रोह्यो दिवि। धमी न सामी तपता सुवृत्तिभिजुष्टं गिर्वेशसे गिरेः। इन्द्रभिजाधिनी बृह-दिन्द्रमुक्तिभिर्विशेः। इन्द्रं वाणोरमूपत। गायन्ति त्वा गायविशेः॥ २॥

अचैन्यर्कमिकिणः। ब्रह्माणंस्वा शतकतवृद्धःशमिव येमिरे। अःहोमुचे प्रभरेमा मनीवामें।विष्ठद्विः सुमति रेणानाः। इदमिन्द्र प्रति हव्यं रंभाय सत्याः सन्तु यर्जमानस्य कामाः। विवेध यन्ता विष्यं। अजा-

<sup>\*</sup> खोषिछदावुने हति पाठान्तरं।

न स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमहः। अश्ह्मा यचं पीपर्-चर्या ना नावेव यान्तं मुभये इवन्ते। प्रसम्राजं प्रथम-मध्वराणां ॥ ३॥

अश्होमुर्चं एषमं यश्चियानां। अपां नपातमित्र-ना हयन्तमिसिन्नर इन्द्रियं धन्तमोजः। वि न इन्द्र मधी जहि नीचा येच्छ प्रतन्यतः। अधस्पदं तमीं क्षिष्ट्र यो असार अभिदासित। इन्द्रे श्चमभि वाममोजी-ऽजीयथा एषभ चर्षणीनां। अपानुदो जनमिमच्य-न्तमुरं देवेभ्या अक्षणोरु लोकां। मृगो न भीमः कुंच-रा गिरिष्ठाः परावतः॥ ४॥

श्राजंगामा परे स्थाः। सृकः सःशायं पविमिन्द्र तिगमं वि श्रचून ताढि वि सधी नुदस्व। वि श्रचून वि सधी नुद् वि वृचस्य इनूं रुज। वि मन्युमिन्द्र भामिते।ऽमि-चंस्याभिदासंतः। चातार्मिन्द्रं मिवतार्मिन्द्रः इवे इवे सुइवः श्रर्मिन्द्रं। हुवे नु श्रकं पुरुह्तिमिन्द्रः स्वस्ति ने। मधवं। धात्विन्द्रः। मा ते श्रस्यां॥ ५॥

सृहसावन्परिष्टावधार्य भूम हरिवः परादै। चा-यं व ने । ऽवृके भिवं रू ये स्तवं प्रियासंः सूरिष् स्थाम । अनेवस्ते रथम बाय तक्षन् त्वष्टा वजं पुरुक्षत सुमन्तं। ब्रह्माण इन्हें महयंनी अर्केरवर्धयनहये हन्तवा छ। हणो यत्ते हणेणो अर्कमचीनिन्द्र यावाणो अदितिः सजीणाः। अनुश्वासा ये प्वयीऽर्या इन्हें पिता अस्यवर्तन्त दस्यून्॥ ६॥

वृचहत्येऽन् गायचियोऽध्वरायां परावतेऽस्यामृष्टा चेत्वारिः शच॥ १२॥

सं त्वा सिज्वामि ध्रुवाऽस्यित्रिमा बर्हिषाऽहमाप्या-यतामगन्म यथा वै यो वै श्रुह्वां प्रजापतिर्यज्ञां ध्रुवा-ऽसीत्याह यो वै संसद्शमिन्हं वा दाद्रेश॥१२॥

सं त्वा वर्ष्टिषाऽहं यथा वा एवं विद्वान् श्रीषंट् सहसायनेकंपच्चाशत्॥ ५१॥

द्ति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमका एडे षष्ठप्रपाठके दाद्शेऽनुवाकः॥ \*॥

॥ ।। पष्ठप्रपाठकः सम्पूर्णः ॥ ।।

सप्तमाद्ये वेकादणाके व्यन्ताकेषु याजमान ब्राह्मणप्रमङ्गा-दाध्य वेव ब्राह्मणमपि कियद भिहितं। दादणे ऽनुवाके याच्या उच्चन्ते। काम्येष्टिकाण्डे (सं०२कां ०।२प्र०।७५०) सप्तमानु-वाके काचिदिष्टिरेवमाकायते "ऐन्द्रं चर्च निर्वेपेत् प्रमुकास

ऐन्द्रा वै पणव इन्द्रमेव खेन भागधेयेने।पधावति स एवासी पग्रम् प्रय च्कृति पग्रमानेव भवति" (सं०२कां०।२प्र०।७म्०) इति। पग्रुनामैन्द्रलमर्थवादान्तरे द्रष्ट्यं। पुरोडाशादि-परित्यागेन चह्विधानं दर्भयति "चहर्भवति खादेवासी योने: पक्रून् प्रजनयति '' (सं०२कां । २ प्र०। ७ प्र०) दति । वाजपेचे हि नैवारं चक्सयानवघापयेत्। अयसेधेऽपि लाजानित्यादि-मन्त्रेणात्रायात्रमुपावहरति। तच भचितमन्नमुत्पत्यमानाना-मयानां रेते। रूपेण बीजिमिहाभिप्रेत्य चरोः पग्रुचानिलम-चाभिधीयते। तस्या ऐन्द्रेष्टेः पुरोऽनुवाक्यामाइ "इन्द्रं वेा वियतस्परि इवामहे जनेभ्यः। श्रसाकमसु केवलः" इति। हे ऋलिग्णजमानाः वे। युगाकं जनेभ्यः पुचसः त्यादिजनसि-ह्यथें विश्वतसारि मर्वस जगत उपरिस्थितमुख्यष्टलेन वर्तमानं दुन्द्रं ह्वामहे त्राक्रयामः। स चेन्द्रोऽस्नानं केवलाऽस्तु त्रमा-धारणाऽस्त, इतरयजमाने भो ऽधिकमनुग्रहमस्मास करोलित्य-र्थः। याज्यासाह "इन्ह्रं नरो नेसिधता इवन्ते यत्यार्था युनजते धियलाः। प्रूरो नृषाता प्रवस्यकान त्रा गामित वजे भजा लं नः" इति। अग्निचयनमनुतिष्ठको नर इन्ह्रं नेमधिता \* ब्रह्मादिभिदेवै: मह नेमख अर्धस हिवेषा धिता धारणाय इवन्ते श्राइयन्ति। श्रत एव चयनब्राह्मणसास्त्रायते। श्रधे-न्द्राणि जुहातीति। तकान्त्राश्चैवमाकायनो। श्रविश्व म दन्द्रश्च में मामश्व म इन्ह्य म दलादयः। यत् यस्नात् कारणात्

<sup>\*</sup> कृष्णादिभिर्द्रेशः सच इति तै०।

पार्थाः चितेऽग्री अग्निष्टीमादिपारमर्चनी यजमानास्ता धिवा युनजते तान्यशिष्टोसादीन्यनुगच्छिना। तादृश हे दन्द्र लं भूरो रचोभिरनभिस्तः नृषाता मनुखेभाः मनिता धनस्य दाता भवसा असादीयवलस्य चकानः \*सम्यक्षकाभका अस्ता नी-उसान् गामित वज्जगवादिपश्चयुत्रे त्रजे मङ्गे श्रामज श्रामि-मुख्येन खापय। दश्चन्तरं विधन्ते "दुन्द्रायेन्द्रियावते पुराडा-भ्रमेकादभक्षपालं निर्वेपेत् पद्मुकाम दन्द्रियं वै पशव दन्द्रमेवेन्द्रि-यावना सबेन भागधेयेने। पधावति म एवासा इन्द्रियं पशून् प्रयच्छति। पशुमानेव भवति'' (सं०२कां०।२प्र०।७३४०) इति। इन्द्रियं बलं प्रभूतमस्यास्तीतीन्द्रियावान् चीरघृतादिदारेण दिख्यदिद्धि हेत्वात् पशूनामिन्दियलं। दिन्दियं पशूरं श्वीत सम्बयोऽधाहर्तवः। तसामिष्टी पुराऽनुवाकामाह "इन्द्रि-याणि प्रतकतो या ते जनेषु पञ्चसु। इन्द्र तानि त श्रावणे" इति । हे शतकतो पञ्चसु जनेषु निषादपञ्चमेषु ब्राह्मणादि-वर्षेषु यानि ते तवानुसद्दात् इन्द्रियाणि सामर्थानि सन्ति हे दन्द्र तानि सर्वाणि ते तवानुग्रहादाव्णे समनादृह्णामि। याज्यामाह "त्रनु ते दायि मह दन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमन् व्यवस्तो। अनु चवमनु महा यजवेन्द्र देवेभिरनु ते नृषक्षे" इति। यजन यष्टवा हे इन्द्र महे महते सर्वेभ्या देवेभ्याऽधि-काय ते तुभ्यं सचा सचेषु विश्वं सवें इविर् देवेभिः श्रान्या-दिभिः अनुदायि अनुजामेण दीयते। किमधं। वृत्रहत्ये वृत्र-

<sup>\*</sup> तर्पका भूत्वेति काः।

वधमन् ते \* तव इन्द्रियाय बलसिद्धार्थं। न केवलं वृचवध-मनुष्टता किन्तु चनमनु लदीयं चिचलजाताभिमानमन्-स्ता, महोऽनु लदीयं बलमनुस्ता, नृषद्ये वैरिमनुष्यतिरस्कार-भीलमन्स्ता, लिंच चयोतान् गुणानवेच्य ते तुभ्यं पुनः पुन-दीयत दति भेषः। अन्यामिष्टिं विधत्ते "दन्द्राय धर्मवते परोडाग्रमेकाद ग्रकपालं निर्वेषेद्र ह्मवर्च सकामा ब्रह्मवर्च संवै घर्म इन्द्रमेव घर्मवन्तर खेन भागधेयेनापधावति स एवा-सिन् ब्रह्मवर्षमं दधाति ब्रह्मवर्षस्वेव भवति" (मं०२कां०। २प्र०।०प्र०) इति। घर्मवते वेदणास्त्रप्युक्तब्रह्मतेजीविणि-ष्टाय । विदत्सभासु वेदशास्त्रादिरूपेण ब्रह्मवर्चसेन दीयत इति ब्रह्मवर्चमस्य घर्मलं। एतस्यामिष्टी पुरीऽनुवाच्यामाह "श्रा यिमानसप्त वासवासिष्ठन्ति खारही यथा। ऋषिई दीर्घश्र-त्तम दन्द्रस्य घर्मे। अतिथिः" दति। वास्यन्ति रथस्थापर्या-दित्यमिति वासवा त्रादित्यात्राः ते च सप्तसङ्खाकाः। सप्त यञ्जन्ति रथमेकचक्रमिति मन्त्रवर्णात्। न चैवं मति एको ऽश्वा वहति मप्तनामेत्वनेन विरोधः। वचनदयवलेन विक-ल्पसाङ्गीकतलात्। ते च सप्तायाः स्वारहो यथा श्रादित्य-परतन्त्रा श्रपि खयमेवारोइन्त दव वर्ष्यन्ते, सुशिचितलेन प्रेरणं विनैव प्रवृत्तालात्। तादृष्णाः सप्ताया यस्मिनादित्ये मातिष्ठनित मात्रित्य वर्तने स मादित्य ऋषिई मतीन्द्रिय-ज्ञानेन पर्वदा वेद चयोपेतलात्, श्रतएवासायते "वेदैर शूच-

<sup>\*</sup> बधमनुसरते इति तै०।

. स्तिभिरेति सर्थः" इति। दीर्घश्रुत्तमः चैने। स्रायामनेन प्रियतकीर्त्तिमः। ईतृशे घर्मी दीयमान त्रादित्य रन्द्रस्य ग्रहेऽतिथि: खाभीष्टं याचितुं यदा कदाचिदागच्छति, तसे-न्द्रस्य महिमा किमु वक्तव्य द्रत्यभिप्रायः। याच्यामा ह "ग्रा-मासु पक्तमैरय श्रा सर्वष्ट्र रोइयो दिवि। घमें न सामं तपता सुद्रितिभिर्जुष्टं गिर्वणमे गिरः" इति। फलपाकर हि-ताखोषधीषु पर्वा सम्यक्पाकयुक्तं फलं हे इन्द्र लमेरयः वृष्टिदारा सम्पादितवानिस । सूचें चिरन्तनपरिवर्तनसामर्थ-प्रदानेन श्रनुग्रह्म दिवि श्रारोद्दयसि । \*हेतुभिर्धजमानाः जुष्टमिन्द्रस्य प्रियं हिनः पुराखाश्रह्मं तपत सुष्टु इतं कुरत। किमिव घमें न प्रवर्ग्यमिव। सुटिकिभिः हिङ्कार्प्र-स्तावादिशोभनभित्वतीः सामन् सामिशः घमें यथा तपन्ति। गिर्वणमें गीर्भः खत्यायेन्द्राय गिरः खतिरूपाः प्रयुक्किति भेषः। इद्यन्तरं विधन्ते "इन्द्रायार्कवते पुरोडाभमेकादभ-कपालं निर्वपेदन्नकामाऽकी वै देवानामन्त्रमिन्द्रमेवार्कवन्तर् खेन भागधेयेनापधावति स एवासा अनं प्रवच्छत्यनाद एव भवति" (सं०२कां०।२प्र०।०श्र०) इति। बुभुचुभिर-र्थमानवादादरेण खीकियमाणवात् श्रन्नख श्रक्तं। तत्र पुराऽनुवाक्यामा इ "इन्ह्रमिद्गाथिना छ इदिन्ह्रमर्ने भिर्किणः। इन्द्रं वाणीरनूषत'' इति। गाथिनः सामगाः बृहत् बृहता सामा दन्द्रमेव अनूषत अस्तवन्। ऋच स्तावित्यसाद्धाता-

<sup>\*</sup> हितिभिरिति का॰।

बत्पनाऽर्कप्रबद् स्वामाचष्टे। अर्केभिसंग्निर्किणा बक्रुचा इन्द्रमस्तवन्। वाणीः श्रन्या श्रपि वाचे। यजूरूपा इन्द्रमस्तवन्। याच्यामाइ "गायन्ति ला गायचिण श्रर्चन्यर्कमिकणः। ब्रह्मा-णखा मतकतवृद्धमिव चेमिरे" दति। हे मतकती गाय-चिणा गायचसामयुका उद्गातारः लां गायन्ति। अर्किणो बङ्गचाः लामर्चनि स्ववन्ति। ब्रह्माणसद्पलचिता श्रध्वयंवा ऽपि लामुदोमिरे जत्यापयन्ति वर्धयन्तात्यर्थः। किमिव वंश्र-मिव। यथा कुलाचारादिभिः खकीयं वंग्रमुक्यिन उन्नतं कुर्विना तद्वत्। द्रष्ट्यनारं चिह्नविष्कं विधन्ते "दुन्द्राय घर्मवते पुरो डा ममेकाद मकपा खं विर्वपेदिन्द्रा चेन्द्रियावत दन्द्रा यार्क-वते भृतिकामी यदिन्द्राय घर्मवते निर्वपति ग्रिर एवास्य तेन करोति यदिन्द्रायेन्द्रियावत श्रात्मानमेवास्य तेन करोति यदिन्द्रायार्कवते भूत एवानाचे प्रतितिष्ठति भवत्येव" (सं॰ र्कां । २ प्र । १ प्र ) इति। तेन घर्मवते निर्वापेणाध्वर्यु स्थ यजमानस्य शिरः करोति। एवं विद्यैश्वर्यादिभिः सभाया-मुन्नति शरस्कं करोति। तेनेन्द्रियावते निर्वापेणास्य यजमानस्य त्रात्मानमेव करोति, पृष्टशरीरमेव करोति। त्रर्कवते निर्वापेण यजमाने। सत एव ऐययें प्राप्त एव सन्नद्नयाग्ये सम्यगन्ने प्रति-तिष्ठति, भवत्येव पुनर्ष्यधिकमैश्रये प्राप्नोत्येव। श्रव घर्मवते। इविषि 'त्रा यिसन्' इत्यादिके याच्यानुवाक्ये, इन्द्रियावते। इविषि 'इन्द्रियाणि भतकतो' दत्यादिको, अर्कवते। इविषि 'दद्धिमद्गाथिनो बृहद्' दत्यादिको। दश्चन्तरं विधत्ते "दन्दा-

षा १ हो मुचे पुरे । डाश्रमेकाद शकपा खं निर्वपेद्यः पाश्रमा ग्टहीतः स्थात् पामा वा अष्ट्र दन्द्रमेवाष्ट्रीमुच् स्वेन भागधेयेना-पधावित स एवेनं पामने। उर्ह्सो मुच्चिति ' (सं०२ कां । २प्र०। ७ अ०) इति। श्रंह: शब्देन श्रागः, श्रव नर्कहेतुर्निषिद्धा-चरणादिक्यः पामाच्यते। पामनी श्रंहमः श्रत्यधिकात् पा-पादित्यर्थः। तत्र पुरे। दनुवाक्यामा इ "त्र श्रहो मुचे प्रभरेमा मनीषामीषिष्ठदाव्त्रे सुमतिं गृणानाः। इदमिन्द्र प्रति इवं ग्रभाय गत्याः मन्तु यजमानस्य कामाः" इति। ग्रणानाः स्तवनो वयं त्रोषिष्ठदाव्चे ग्रीश्वकासे दावाग्निना त्रत्यन्त-दम्बस्यपदेशेभ्या वर्षता दृष्टिं दाचे, श्रंहामुचे पापान्माचिये मनीषां बुद्धिं प्रभरेम खीकुर्म। कीटुशीं सुमतिं, तां तीष-येमेलोवमादिश्रामनमनसापेतां। हे इन्द्र इदं दीयमानं इयं प्रतिग्रहाण, तेन यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु। याच्या-माइ "विवेष यन्ना धिषणा जजान स्तवै पुरा पार्थादिन्द्रमङ्गः। अर्इसे। यत्र पीपरद्यशा नी नावेव यान्तमुभये इवन्ते "इति। यद् यसात् कारणात् धिषणा पूर्वीका बुद्धिर्मा विवेष व्याप्तवती तसाद इं सुबुद्धिः जजान जातवानिसा। श्रत एव पार्थादकः पारेभवात् मरणदिवसात् पुरा लां स्वै श्रामरणं स्तवानीत्यर्थः । यत्र वस्यां धिषणायां सत्यां दन्होऽस्नान् श्रंहसः पापात् पीपरत् उत्तारितवान् सा धिषणा विवेषेत्यन्वयः। त्रयवा यचा इन्यसानं इसः पारयति तसात् पार्थादकः पुरा स्तवा इत्यन्तयः। यथा लोको नावा नद्यां यानां नाविकम्भये

कूलदयवर्त्तानी इवन्ते भा मामुत्तारखेत्या इयन्ति तथैवां इसे। मुकानसान् उभयकूलप्रभवा श्राह्मयनीत्यर्थः। श्रुत्रैव विक-ल्यितामन्यां याच्यामाद "प्र सम्राजं प्रथममध्वराणाम हो-मुचं दृषभं यज्ञियानां। श्रपां नपातमश्चिना इयन्तमसिन्नर इन्द्रियं धत्तमोजः" इति । हे नरी मनुष्या ऋतिजः प्रक-र्षेण दन्हं भजतेति भ्रेष:। कीटुमं मसाजं सम्बद्धीयमानं, अध्वराणां अग्निष्टोमादीनां प्रथमं मुख्यदेवं, अहोमुचं पापा-न्धीचियतारं, यज्ञियानां यज्ञसम्बन्धिफलानां तृषभं वर्षितारं, श्रपां उदकानां नपातं श्रविनाश्चितारं, हयन्तं ऐश्वर्धसङ्गमयि-तारं। हे त्रश्विना त्रसान् यजमाने दन्द्रियं चनुरादिपाटवं म्रोजा बलच धत्तं खापयतं। इद्यन्तरं विधत्ते "इन्हाय वैद्यथाय पुरोडाशकोकादशकपालं निर्वपेद्यं स्धीऽभिप्रवेपेरन् राष्ट्राणि वाभिममियुरिन्द्रमेव वैत्वधः खेन भागधेयेने।पधावति म एवासान्यधाऽपहिना'' (सं०२कां ।।२प्र०।७४०) दति। म्हिधा वैरिणा यं यजमानमिसतः प्रवेपेरन् प्रकर्षेण कम्प-चेयुः भीतिमृत्यादयेयुः श्रथवा राष्ट्राणि देशानिभता विना-प्रयितं समियः सङ्गता भवेयः तस्य यजमानस्य रचाये वैस्ट-धाय प्रजुविनाप्रकायेन्द्राय एकाद्यकपालं पुरोडाग्रं निर्वपेत् म चेन्द्रोऽसाद् यजमानात् खधः प्रचूनपहन्ति। तच पुरो-ऽनुवाक्यामा ह "विन दन्द्र स्थो जिह नीचा यच्क पृतन्यतः। अधसदं तमीं क्रियो असार अभिदासति" इति। हे इन्द्र ने। उसाकं स्टधः प्रवृत् विशेषेण जिहा किञ्च एतन्यतः श्रसा-

न्मारियतुं मेनामिच्छतः ग्रचून् नीचा न्यास्तान् यच्छ उप-रतान् जुरु। यञ्चान्ये। उस्नान् त्रभिदासति उपचपयति तमीं तमपि वैरिणं अधस्पदं असात्पादयोः प्रणतिशरस्तं कुर्वित्यर्थः। तत्र याच्यामाइ "दन्द्र चत्रमभि वाममोजीऽजायया दृषभ चर्षणीनां। अपानुदो जनमिनयन्तम्हं देवेभ्या अञ्जलोह लोकं" इति । हे इन्द्र \*वामं वननीयं चर्च चताद्रचणं चोजो ऽसादीयं बलमभिलच्या श्रजायधाः एतसर्वे सम्पादिवतुं जाताऽधि । चर्षणीनां मनुष्याणां हे दृषभ कामानां वर्षयितः श्रमित्रयन्तं प्रवृभाविभिच्छन्तं जनं श्रपानुदः निराक्तवानिषः। देवेभ्ये। इवि:प्रदानादिव्यवहारिभ्ये। यजमानेभ्यः उदं वि-सीण लोकं भागसानं त्रक्षणारं कतवानेवासि। त्रसामेवेष्टी विकल्पितां पुरोऽनुवाक्यामाइ "स्रोग न भीमः कुचरा गि-रिष्ठाः परावत श्राजगामा पर्खाः। स्कर् सर्शाय पविभिन्द तियां वि शचून् ताढि वि सधी नुदख" इति । हे इन्द्र भीमो भयङ्करः कुचरः प्राणिभचणादिरूपकुत्विताचरणशीले। गि-रिष्ठाः पर्वतिनिष्ठा स्रोा न सिंइ या घृादिस्ग दव परस्थाः परावता महता दूरादाजगाम श्रसदिरोधिनं हन्तुमागता-ऽषि। श्राजगन्थेति शाखान्तरे मध्यमपुरुषः पठितः। स्वतं परकारीरादिषु सरणक्षीलं तिग्मं तीच्एं पविं वज्रं संग्राय सम्यक् तीच्एां कला विशेषेण शचून् ताडय। स्धा चाद्रुन् अन्तृन् विश्रेषेण नुदस्त निराक्षरः। विकल्पितां याज्यामा इ

<sup>\*</sup> वामं वसनीयं चर्च प्रतिच्यामिति तै॰ अश्रद्धपाठः।

"वि भनून् वि सधो नुद वि उनस्य इन् रज। वि मन्युमिन्द भामिते। सिवस्थाभिदासतः" इति । हे इन्ह अनून् विश्वेषेण नुद निराकुर । सधा यो द्वनिप विश्वेषण नुद । उपस इनू विशेषेण भग्नीकुर। लं भामितः कुद्धः सन्नभिदासते।ऽस्मान्-पचपयतः ऋमित्रस्य वैरिणो मन्युं विश्वेषेण भग्नं कुरु। इश्च-न्तरं विधन्ते "इन्ह्राय चाचे पुरोडाश्रमेकादशकपालं निर्व-पेदद्धी वापरियत्ती वेन्द्रमेव चातार इसेन भागधेयेनीप-धावति स एवैनं चायते" (सं०२का०।२प्र०।७ प्र०) इति। बद्धः ग्रह्युः बया निगडितः परियत्तः ग्रह्युः लामन्तरेण परिते। भटैरवरद्भः। तवं पुराधनुवाच्यामा इ "वातारमिन्द्रमवितार-मिन्द्र इवे इवे सुइवर शूरमिन्द्रं। इवे नु शकां पुरुक्त-मिन्द्र स्वित ने। मघवा धालिन्द्र:" दति। चातारं ग्रह्युं-लावन्थाद्रचितारं। श्रवितारं भटावरे।धाद्रचितारं। शूरं बस्थकानामवरोधकानाञ्च तिरस्कारे चसं। इवे इवे सुइवं सर्वसिं हो मे सुखेन आकातुं शकां। अक्रं सर्वेषु कार्येषु अक्ति-युकां। पुरुह्नतं बद्धभिर्यजमानैराह्नतमिन्द्रं द्ववे नु श्राह्या-म्येव प्रति विशेषणिमन्द्रशब्दाष्टि त्विंक्यभेदार्थं। चातारिमन्द्रं जवे। श्रवितारसिन्द्रं जवे। इत्येवं वाकाभेदः। तेश्व बज्जिभ-र्वाक्यैर्मी इमातिशयः प्रदर्शते। इन्द्रागच्य इरिव आगच्छे-त्यादी तद्दर्भनात्। चाकेऽपि अतिवाचमुपनाचितुं पित-रागच्छ भातरागच्छे खादै। तह श्वते। मघवानिन्ही ने । सम् खिखि धातु अविवाशं दधातु। तत्रैव याच्यामाह "मा ते

श्रसां सहसावन्यरिष्टावघाय भूम हरिवः परादे। चायख ना उन्निभिर्वक्षेयुत्तव प्रियामः स्ट्रिषु खामः दिति। हे सहसावन् ब ब विन्द्र ऋखां परिष्टी परिचाणार्थं कियमाणायामिकां श्रघाय वैक ल्याय मा भूम, श्रस्मदनुष्ठिते कर्माण वैक ल्यं मा ऋदित्यर्थः। हे हरिवः हरेेेे उत्थाः तदः परादे परादातुं लामवज्ञातुं वयं मा भूम, कदाचिदयवज्ञां मा करवामे-त्यर्थः । लं ने । उसान् श्रष्टके भिः हिंसारहितैः वरू थैर्ग्यहेस्ता-यस, तादृशान् प्रयच्छ। सरिषु विदत्सु यजमानेषु मध्ये वयं तव प्रिया भवेम। दश्चन्तरं विधत्ते "दन्द्रायार्काश्वमेध-वते पुराडाश्रमेकादश्रकपासं निविषेद्यं महायज्ञी नीपनमेदेते वै महायज्ञ खान्ये तनू यदकी श्वमेधाविन्द्रमेवाकी श्वमेधवन्त प् खेन भागधेयेने।पधावति स एवासा श्रन्तते। महायज्ञं चावयत्युपैनं महायज्ञी नमति" (सं०२का०।२प्र।० %) दति। त्रत्रमधयज्ञस साधनस्तो चाऽग्निः नाऽर्कः। यस तत्फलस्तं त्रादित्यः सेाऽश्वमेधः। श्रत एव पञ्चमकाण्डे पञ्चा-कीं जितिविधि भेषार्थवादे समादायते "ऋकी वा एष यद्शि-रसावादिलोऽयमेधा यदेता त्राज्ञतीर्ज्होत्यर्कायमेधयोरेव च्याती १ वि सन्द्धाति" इति । श्रश्वमेध ब्राह्मणे उप्येवमा सायते "श्रीमर्वा त्रश्वमेधस्य चानिरायतनं सर्वेष्ठिमेचीनिरायतनं यद्यमधेऽग्री चित्य उत्तरवेदिं चिनाति तावकाश्रमेधी" इति। वाजमने यिनोऽपि चित्यसाग्ने स्पामन नि "एष वा अश्वमेधी च एष तपति तस्य संवत्यर श्रात्मायमग्रिरर्क-

साखेमे लोका श्रात्मानसावेतावकाश्यमेध इति" इति। इन्द्रसु तथारम्यादित्यथाः स्नामिलादकी श्वमेधवानित्युच्यते । यं यज-मानं प्रत्यश्वमेधराजस्यादिमहायज्ञी नापनमेन प्राप्त्यात्, स यजमाना ऽर्काश्वमेधस्वामिने निर्वपेत्। यावेतावर्काश्व-मेधमब्दवाचावन्यादित्या तावुमा महायज्ञसायमेधसान्ये तन्, प्रारक्षममाप्तिको च्यार्वर्तमाने श्ररीरे। चित्याग्निः मा-धनलेन प्रारम्भकोटी वर्तते। श्रादित्यः फलक्ष्पलेन समा-प्तिकोटिगामी। म एवेन्द्री यजमानस समीपे महायज्ञं प्रेरयति। स च सहायज्ञ एनं यजमानं उपनमति प्राप्नाति। तत्र पुरे। ऽनुवाक्यामा इ "अनवस्ते रथमयाय तचन् लष्टा वज्रं पुरुह्नत द्मन्तं। ब्रह्माण इन्द्रं महयन्ता स्रकेरवर्धयन्त्रहये इन्तवा उ' दति। हे पुरु इत ब इभियं जमानै राहतेन्द्र ते तव रथं अनवे। मनुष्याः तचन् तचनु संस्कृर्वनु । किमधै । अथाय श्रयं संयोत्रुं। लष्टा देविशाली दुमनां दीप्तिमनां वज्ञं तचतु। ब्रह्माणा ब्राह्मणा ऋलिजः त्रकेर्चनसाधनेर्मन्तेः सहयनाः पूजयनाः इन्द्रमवर्धयन् यगमा वर्धयन्। श्रहये श्रहिमधं महायज्ञप्राप्तिप्रतिवन्धकपापं हन्तवा उ श्रवस्यं हन्तुं श्रवर्धय-नित्यन्यः। यांच्यामाइ "तृष्णे यत्ते तृष्णे। त्रर्कमर्चानिन्द्र यावाणा अदितिः सजीवाः। अनयासी ये पवयाऽरथा इन्हे-षिता श्रभ्यवर्तना दस्पून्'' इति। हे इन्द्र यद् यदा वृष्णे ते कामाभिवर्षिणस्व सम्बन्धिनमर्कमर्चनीयं दृष्णां वर्षणं फला-भिवर्षकं यागं ग्रावाणः साधनस्रता दृषदुपलादयः पदार्थाः

श्चर्यान् श्रव्यन्ति श्रव्यक्ति। तदानीं श्रदितिवैदिक्ष्पा प्रियवी सजीवास्त्या समानग्रीतिर्भवतु। दन्द्रेषिताः दन्द्रप्रे-दिताः ये पवयः वजाः सन्ति तेऽप्यर्था श्रनश्वासे रथाश्व-निर्पेचा एव दस्यून् महायज्ञग्राप्तिप्रतिबन्धकानसुरान् श्रस्य-वर्त्तना श्रीसल्ह्य इन्तुं प्रवर्त्तनां।

त्रत्र विनियोगमङ्गृहः।

"दन्द्रं वे। वियते। दम्प्रायरावेन्द्रं खनार्द्रयं॥
दन्द्रीन्द्रियावद्यागे स्थाद् त्रायस्मिन् घर्मवद्यजे।।
दन्द्रं स्थादर्भवद्यागे तिस्रोऽ होमुग्यजादृतः॥
विनो स्थे चतस्यः स्वस्थातारं त्राद्यमद्यजे।।
त्रावेश्वर्भाश्ववद्यागे मन्त्राः सप्तद्येरिताः"॥ दति।
दिति माधवीये वेदार्थप्रकाणे क्षण्ययजुः मंहिताभाये प्रथमकाण्डे षष्ठप्रपाठके द्वाद्योऽनुवाकः॥ ॥ ॥

द्ति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्त्तश्रीवीर-बुक्कश्चपालमास्राज्यधुरन्थरेण मायनाचार्येण विरचिते माध-वीये वेदार्थप्रकाणनामकतैत्तितीययजुः मंहितामास्ये प्रथम-काण्डे षष्टः प्रपाठकः सम्पूर्णः । ॥

औं तत्सत्॥

## श्रथ तैतिरीयसंहिताभाष्ये

प्रथमका एडं सप्तमप्रपाठकः।

## हरिः ॐ।

पाक्यमं वा अन्वाहितामेः पश्च उपितिष्ठन्त इडा खलु वै पाक्यमः सैषान्तरा प्रयाजान्याजान् यर्ज-मानस्य लोकेऽविहिता तामाद्वियमाणामभिमन्त्रयेत सुरूपवर्षवर्णे एहीति पश्चो वा इडा पश्चनेवापस्वयते यन्नं वै देवा अदुहन् यन्नोऽसुराः अदुहत्तेऽसुरा यन्नदुंग्धाः पराभवन् यो वै यन्नस्य देवहं विद्वान्॥१॥

यज्ञतेऽप्यन्धं यजमानं दुहे सा में सत्याशीरस्य यज्ञस्यं भूयादित्याहैष वै यज्ञस्य दे।हस्तेनैवैनं दुहे प्रता वै गाँदुंहे प्रतेडा यजमानाय दुह एते वा दर्डाये स्तना दडोपह्नतेति वायुर्वत्सा यहि होतेडामुपह्नयेत तिह यजमानो होतारमीक्षमाणा वायुं मनसा ध्या-येत्॥ २॥

माचे वत्समुपावं सजिति सर्वेण वै यज्ञेन देवाः स्वां खेाकमायन् पाकयज्ञेन मनुरश्राम्यत्सेडा मनु-मुपावं तत् तां देवासुरा व्यं ह्रयन्त प्रतीची देवाः पराचीमसुराः सा देवानुपावर्तत प्रावी वै तद्वा-नेष्टणत प्रावीऽसुरानजहुर्धं कामयेतापृष्ठुः स्यादिति पराची तस्येडामुपं इयेतापृष्ठुरेव भवति यं॥३॥

कामयेत पशुमान्स्यादिति प्रतीची तस्येडामुपं ह्व-येत पशुमानेव भवित ब्रह्मवादिनी वदिन्त स त्वा इडामुपं ह्वयेत य इडीमुप् ह्वयात्मान् मिडीयामुप ह्वये-तेति सा नेः प्रिया सुप्रतूर्तिर्मधोनीत्या हेडीमेवी पह-यात्मान् मिडीया मुपह्चयते व्यक्तिमव वा एतच् जस्य यदिडी सामि प्राञ्जन्ति॥ ४॥

सामि मार्जयन्त एतत्यति वा असेराणां यशे। व्यं-च्छिद्यत् ब्रह्मणा देवाः समेद्धृ हे हस्यतिस्तनुतामिमं न द्रत्याह् ब्रह्म वे देवानां हहस्यति ब्रह्मणीव यग्नः सन्देधाति विच्छित्नं यग्नः समिमं देधात्वित्याह् सन्तत्यै विश्वे देवा दह मादयन्तामित्याह सन्तत्यैव यग्नं देवे-भ्योऽनुदिशति यां वे॥ ५॥

यत्रे दक्षिणां ददाति तामस्य प्रावादनु सङ्ग्रीमित्ति स एव ईजानीऽप्रशुभीवुको यजमानेन खलु वै तत्का-यीमित्याहुर्यथा देवचा दत्तं कुवीतात्मन् प्रश्नन् रम-

<sup>\*</sup> सः। तु। वै। इति पदपाठः।

येतेति ब्रथ्न पिन्वस्वेत्योच्च यज्ञो वै ब्रभ्नो यज्ञमेव तन्न-च्यत्ययो देवचैव दृत्तं कुंग्त ज्ञात्मन् प्रज्ञन् रमयते द्देता मे मा खायीत्याचार्त्वितिमेवोपैति कुर्वता मे मोपदसदित्योच्च भूमानमेवोपैति ॥ ६॥

विदान् ध्यायेद्भवति यं प्राञ्चन्ति यां वै म एकान्न-विश्रमतिर्थं॥१॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्ड सप्तमप्रपा-उको प्रथमोऽनुवाकः ॥ • ॥

## श्रीगणेशाय नमः।

यस निश्वितं वेदा या वेदे भोऽ खिलं जगत्।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्याती र्थम हे श्वरं॥

प्रपाठके सप्तमेऽ सिन् श्रनुवाका स्त्रचादश।

याजमान जाह्या एस श्रेषः षट्खादि मेषु हि॥

वाजपेयस्य मन्त्रासु षट्खन्ये व्यय्य याज्यकाः।

देखानुमन्त्रणं तस्या देखायाश्च प्रशंसनं॥

श्रन्वा हार्ये ऽध्य मन्त्रानुवाक व्याख्या स्त्रिषु स्तृताः।

रधमन्त्रा धावनञ्च राहणं वाजहा मकः॥

प्रमन्त्रा धावनञ्च राहणं वाजहो मकः॥

प्रमन्त्रा धावनञ्च रहणं श्रनुवाकगाः। दिति।

श्रव प्रथमानुवाक देखानुमन्त्रण मुच्यते। तदेतदिधातुं

प्रस्तिति "पात्रध्यां वा श्रन्था हिता श्रेः प्रश्व उपितहन्त देखा

खल वै पाकचज्ञः मेषान्तरा प्रयाजान्याजान् यजमानसा लोकेऽवहिता" दति। पाकयज्ञस्य रूपमापसम्बस्चयास्या-हिभिक्तां "श्रीपासनहों भी वैश्वदेवं पार्वणमष्टका मासि श्राद्धं सपंविलिरी शानविलिरिति सप्त पाकयज्ञसंखाः" दति। वेश्वायने। ऽपाइ "इतः प्रक्रत भाइतः गूलगवीबलिहरणं प्रत्यवरे। इण-मष्टका होम इति यत्र पाकयज्ञसंखाः" इति। अन्ये लाजः "त्रलयज्ञाः पाकयज्ञाः" इति। श्राश्रलायने।ऽष्याह "वयः पाकयजा जता त्रग्री ह्यमाना त्रनग्री प्रज्ञता बाह्मणभाजने ब्रह्मणि ज्ञताः" दति। एतेषां मध्ये यं कञ्चिदपि श्राहिताग्नेः पाकयज्ञमनु गवाद्याः पश्रवीऽविख्यता भवन्ति पाकयज्ञेन लभ्यना दृत्यर्थः। अत्र तिडाभचणमेव पाकयज्ञः। ब्रह्मणि इतलात्। श्रताऽनेनापीडाभचणेन पश्रवा लभ्यन्ते। सेयमिडा यजमानस्य लोको फलसाधने यज्ञे प्रयाजानूयाजमध्ये व्यव-खिता। प्रयाजाञ्यभागप्रधानखिष्टकञ्च ऊर्द्धमन्याजेभ्यस प्रा-गिडाया अनुष्ठेयलात्। एतच देशनकार्छे खिष्ठकद्याच्याया त्रनृयाजयाच्याय मध्ये द्रेषाङ्गानमन्त्रपाठाद्वगम्यते। विधन्ते "तामाच्चियमाणामभिमन्त्ररेत सुरूपवर्षवर्ण एहीति पण्रवा वा द्डा पणूनेवाप इयते" दति। तामिडामा च्रियमा-णामवदाय होत्समीपमानीयमानां। तत्प्रकारमापस्तम् त्राह "द्रडापाचम्पसीर्य सर्वेभ्या इविभ्यं द्रडा समवद्यति चतुर-वत्तां पञ्चावत्ताञ्च'' इति "श्रभिघार्येडाष्ट्र होत्रे प्रदाय" इति च। इडादेवतायाः पशुषाधनलात् गोरूपलाच मन्त्रगतेनै-

हीतिपदेन पणूनेवापइयते। मा मे मलाशीरित्येतं मन्त्रभागं व्याखातुं प्रस्तीति "वज्ञं वै देवा ऋदृ हन् यज्ञोऽसुराष्ट्र ऋदु-इत्ते अरा यज्ञदुग्धाः पराभवन् यो वै यज्ञस्य दो इं विदान् चजतेऽप्यन्यं यजमानं दुहें 'दति। दोहनं रिक्तोकरणं गां दोम्धीत्यच तथा दर्शनात्। देवाः प्रथमं यज्ञमदुच्चन् तद्गत-मारफलखीकारेण रिकीचकुः। म च बज्ञोऽसुरानदुहत् तदीयमारापहारेण रिक्तीचकार। ततस्ते पराभःताः। यो यजमाना देवकर्वकं यज्ञरिकीकरणं यज्ञकर्वकमसुरिक्तीकर्-णच विदान् यजते से। उन्यमिप यजमानं दुई रिकीकरे। ति। एतस्य वाकास्य मन्त्रप्रशंसारूपलादन्यस्य यजमानस्य न काचि-द्वानिः। व्याच्छे "सा मे सत्याशीरस यज्ञस स्वादित्याचैष वै यज्ञस दोइसोनैवैनं द्हे" इति। उपह्रते।ऽयं यजमान उत्तरकां देवयञ्चायां, उपह्नत द्रत्येवमादिका येयमाणी हपा-इानमन्त्रगता सेयमख यज्ञस सम्बन्धिन्याभीर्मम सत्या भूया-दित्येवं रूपा यज्ञदे। इस्तेनेवान्यं यजमानं दे। मिथ । वायुष्यानं विधातुं प्रसीति "प्रता वै गीर्दु हे प्रतेडा यजमानाय द्ह एते वा दडाचै स्तना दडोप इतिति वायुर्वसः "दिति। प्रक्ता वस्त-सोइनेन प्रसुतसानी गार्दु हे पयः चारयति। तददवेडा प्रता सती यजमानस्य फलं देशिध। तस्या द्रडाया द्रडोपह्रतेत्या-दिमन्त्रभागाः स्तनाः वायुश्च वत्सः। विधन्ते "यर्षि होतेडासुप-क्रयेत तर्डि यजमानी होतारमी चमाणी वायुं मनसा ध्यायेत् माचे वसमुपावस्जिति दित। यहि यसिन् काले। द्रेडी-

पक्कतित्यादिमन्त्रभागप्रयोगे हेयोपादेयपची विधातुं प्रस्तीति "सर्वेण वै यज्ञेन देवा: सुवर्ग लाकमायन् पाकयज्ञेन मनु-रश्राम्बलेडा मनुमुपावर्तत तां देवासुरा व्यक्तयन प्रतीचीं देवाः पराचीमसुराः या देवानुपावर्तत पश्चवा वै तद्देवान-वृषत पश्रवाऽसुरानजङः'' इति। मनुसहिताः सर्वे देवाः क्राव्हीन दर्भपूर्णमामयागेन खर्मलीकं प्राप्तुमुद्यताः तत्र मनुः पाकयज्ञेन आन्तोऽस्त्। दडा खलु वै पाकयज्ञ दत्युकां, श्रता मन्हींता सनिदोपाक्वान एव तात्पर्यवानस्हित्युतं भवति। मा चेडा देवता तात्पर्यवन्तं मनुमुपगतवती। तां दृष्ट्वा देवा-ञ्चासुराञ्च परसारवात्ययेन द्रडामुणाञ्चयन्त । ते देवाः प्रतीचीं मस्खम्पाइयन्त। त्रस्राः पराचीनमुखम्पाइयन्त। दडोपह-तेत्येवमादाविडाशब्दप्रयोगः सामुखां, उपह्रतेडेति पञ्चादिडा-भन्दप्रयोगी विमुखलं। तच ममुखलेन तुष्टा सती सा देवानु-पावर्तत। पश्चवा वा द्रडेत्य वास्वातलादि डारूपाः पश्चवः तत्तदा देवान हणत हतवनाः प्राप्तवनाः। विमुखतेन दडायाः अ-परितीषात्तद्रूपाः पश्रवीऽसुरानजङस्यक्तवन्तः। तत्र हेय-पर्च विधक्ते ''यं कामयेतापग्रः स्वादिति पराचीं तस्बेडा-मुपक्रयेतापक्रारेव भवति" दति। उपादेयपचं विधत्ते "यं कामचेत पश्डमान्त्यादिति प्रतीचीं तस्वेडामुपङ्गयेत पश्ड-मानेव भवति" इति। सा नः प्रिचेति मन्त्रभागं चाख्यातुं प्रस्तीति "ब्रह्मवादिनी वदन्ति स ला दडामुपक्रथेत य दडा-मुपह्नयात्मानमिडायामुपक्वयेतेति" दति। वेदार्थविचारका

विदांसः परस्परमिखा जः। किमिति। यो वृद्धिमान् मन्त्रेनेड ए इदित ए डीत्यादिने डामुप इय तस्वामि डायामात्मान मुप-इयते योजयति स एवेडां यथाशास्त्रम्पइयेतेति। मन्तं व्या चष्टे "सा नः प्रिया सुप्रद्धिर्तिर्भवानीत्या हेडा सेवाप इया-त्मानिमडायाम्पक्रयते" रति। येयमिडासाभिरिड एही-त्यादिनापह्नता मेयमिडा नाऽस्माकं प्रियेत्यनेन वचनेन खात्मानमिडायां योजितवान् भवति। मार्जनार्थं मने। ज्या-तिरित्यादिकामुचं वाखातुं प्रसीति "व्यक्तिन वा एत-चज्रस्य यदि डा सामि प्राञ्जनित सामि मार्जयन्त एतत्प्रति वा श्रसराणां यज्ञी व्यक्तियत ब्रह्मणा देवाः समद्धः" इति । द्रडेति यदेतेन यज्ञसाङ्गं यस्तं विक्लिनमिव भवति तत्कय-मिल्याचाते। सामि प्रोडामच खेममिडाभागक्यस्विजः प्राञ्जन्ति। साम्यद्वलेशं मार्जयन्ते शिर्सि सिञ्चन्ति। तदानीं प्रधानयागाः पूर्वमेव कता अनुयाजादियागा इत ऊद्धे यष्ट-थाः तनाधे लेतदिडाभचणं मार्जनच क्रियते। तयारयाग-रूपलाद्यागिव च्छेदकलं। तथा सत्यसुरा यष्ट्याननू याजादीन् विस्ततवन्तः, त्रतोऽसुराणां यज्ञ एतत् प्रति भचणमार्जन-द्वयं प्रत्येतदीये काले विच्छिन्नोऽभ्रत्। देवास्त्रप्रमत्ताः सन्ते। बह्मणा परिचढेण केनचित्पुरुषेण समद्धः, तथार्विच्छित्रथाः पूर्वात्तरयोः यज्ञभागयोः सन्धानं क्षतवनाः। तस्या ऋचस्तृतीय-षादं व्याचष्टे "बृहस्पतिस्तनुतासिमं न द्राया ह ब्रह्म वै देवानां ृहस्य तेर्ब्रह्मणीव धन्नश्च सन्दधाति" इति। देवगुरुलाहुहस्यते:

परिवृद्धलं। सन्धादप्रतिपादकं त्तीयपादं वाखाय सन्धान-प्रतिपादकं दितीयपादं व्याचष्टे "विच्छिनं यज्ञ मिमं दधा-वित्याह मन्तर्ये" इति । श्रविच्छेदायेत्यर्थः । तस्य मन्ततस्य यज्ञस्य देवसमर्पणप्रतिपादकं चतुर्थपादं वाचष्टे "विश्वे देवा द्र मादयनामित्या इ सन्तत्यैव यज्ञं देवेभ्योऽनुदिश्रति" दति। ब्रम्न पिन्वखेत्यादिकं पुरोडाशाभिमन्त्रणमन्त्रं व्याख्यातुं प्रस्ती-ति "यां नै यज्ञे दिचणां ददाति तामस्य प्रवोऽन् मङ्गा-मन्ति स एष ईजाने। उपग्रुभी वुकी यजमानेन खलु वै तत्कार्थ-मिला ऊर्यथा देवचा दत्तं कुर्वीतात्मन् पशून् रमयेतेति" इति। यजमानेनर्लिंग्भेग दीयमानां गवान्वाचार्यादिक्षां दिवणां पण्रव: सर्वेऽष्यनुगच्छन्ति, तदा यज्ञानुष्ठाता चः पग्रुरिहता भवति। श्रतस्तेन दत्तं दिचिणाद्रयं यथा देवचा देवेषु ऋतिच्ववस्थितं भवति, प्रमवस्य यथा खसिनेव रमने तथा यजमानेन कर्त्तव्यमिति बुद्धिमना श्राद्धः। मन्त्रख प्रथमभागं व्याच्छे "ब्रभ्न पिन्यखेत्या इ यज्ञी वै ब्रभ्नी यज्ञमेव तनाइयत्ययो देवचैव दत्तं नुरुत त्रात्मन् पणून् रमयते" इति। हे यज्ञ प्रीणी हीत्यनेन यज्ञस्य पूजारूपेण प्रात्माहनेन यथोकां प्रयोजनदयं सम्बद्धते। दितीयभागं व्याचष्टे भद्दते। में मा चायोत्या दाचितिमेवापैति" देति। दानप्रयुक्ती द्रय-चया मा चायीति प्रार्थनेन निवारिता भवति। हतीयभागं व्याचष्टे "कुर्वता में मापदसदित्या समानमेवापैति" दति। उपचयनिवारणस्य पूर्वमेव प्रार्थितवास्रोपदसदित्यनेनाभि-

दृद्धिण वर्ण बाङ्गल्यमेव प्रार्थ्यते। स्थानसे वेर्पितीति॥ ०॥
दिति माधवीये वेदार्थप्रकाणे कृष्णयनुः मंहिताभाये प्रथमकाण्डे पप्तमप्रपाठके प्रथमे। ऽनुवाकः॥ \*॥

सःश्रंवा ह सावर्चनसस्तुमिद्धमापादितिमुवाच् यस्विणाः होतामूः कामिडामुपाद्ध्या इति ता-मुपाद्ध इति होवाच् या प्राणेने देवान् दाधारं व्यानेने मनुष्यानपानेने पितृनिति छिनत्ति सा न छिन्ती इति छिनतीति होवाच् शरीरं वा श्रस्यै तदुपाद्ध्या इति होवाच् गावे ॥१॥

श्रस्य शरीरं गां वाव तै। तत्पर्यवदतां या यश्चे दीयते सा प्राणेनं देवान् दीधार् यथा मनुष्यां जी-वित्त सा व्यानेनं मनुष्यान् यां पितृभ्या द्यन्ति सा-पानेनं पितृन् य एवं वेदं पशुमान् भवत्यथ् वै तामु-पान् दिते होवाच् या प्रजाः प्रभवन्तीः प्रत्याभवती- त्यनं वा श्रस्ये तत्॥ २॥

उपाह्मया इति होवाचीषधया वा श्रस्या श्रद्ध-मोषधयो वै प्रजाः प्रभवन्तीः प्रत्याभवन्ति य एवं वेदानादो भवत्यय वै तामुपाह्म इति होवाच या प्रजाः पराभवन्तीरनगृह्णाति प्रत्याभवन्तीर्यह्णाती-ति प्रतिष्ठां वा श्रस्यै तदुपाह्मया इति होवाचेयं वा श्रस्यै प्रतिष्ठा॥३॥

इयं वै प्रजाः पराभवन्तीरनुष्यताति प्रत्याभवन्तीरिक्ताति य एवं वेद् प्रत्येव तिष्ठत्यथ वै तामुपाह्व इति होवाच यस्यै निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिवन्तीर्ति छिनत्ति सा न छिनत्ती इति न छिन्ति सा न छिनती इति न छिन्ति तीति होवाच प्रतु जनयतीत्येष वा इडामुपाह्वथा इति होवाच ष्टष्टिवी इडा ष्टष्यै वै निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिवन्ति य एवं वेद् प्रव जायते ज्वादो भवति॥ ४॥

गौवी ऋस्य तत्र्यतिष्ठाऽह्वया इति विश्यतिश्च ॥२॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-उके दितीयोऽनुवाकः॥ •॥

द डा चनुमन्त्रण मन्त्राः प्रथमे व्याख्याताः, तामिडां दितीये दयोर्मुन्येः प्रश्लोत्तराभ्यां प्रशंसति । तत्र प्रश्लमवतार्यति

"स्त्रवा इ मैावर्चनसस्त्रिक्जमै।पोदितिमुवाच" दति । संत्रवा इत्यूषेनीमधेयं, म च सुवर्चनमः पुत्रः, तुमिच्च इत्यूथनारस नामधेयं म चोपोदितस्य पुत्रः। संश्रवसः प्रश्नं दर्भयति "यसिवणार होतामः कामिडामुपाइया इति" इति। यत् यदा तदेत्यथाहारः, कां किङ्गुणकां। तुमिञ्जस्थात्तरं दर्भ-यति "तामुपाइ इति होवाच या प्राणेन देवान् दाधार यानेन मनुयानपानेन पितृनिति" इति। प्राणादिवृत्तिभ-रिडाया देवादिधारणमुत्तरच साष्टीकरिखते, तां देवादि-धार्णगुणकामिडामुपह्नतवानस्मि। पुनः प्रश्नं दर्भयति "कि-नित्त सान किनत्ती३ इति" इति। लयोपह्नता सेयमिडा गोरूपा सती द्विणालेन प्रतिग्टही हुन् किं छिन ति प्रति-ग्रहरोषेण विनामयति, त्रयवा न किनत्ति। विचारार्थः सुतः। उत्तरं दर्भयति "किननीति होवाच" दति। एवं तर्हि नेथं मुख्येडेति प्रस्नवादिनोक्तं दूषणं दर्भयति ''ग्ररीरं वा श्रस्थे तद्पाक्रथा इति है।वाच" इति। त्रस्या इडादेवतायाः प्ररी-रमेव लयाप इतं न तु सा देवता। इदानी माखायिकां नीप-स्ता अतिः खयमेवाच "गार्वा असी गरीरं गां वाव ता तत्य-र्यंवदतां " इति। गारेवास्या दुडायाः प्रतीरं, एतच मानवी घृतपदी मैत्रावर्षीत्येतस दीत्रसेडीपाइनमन्त्रस बाह्मणे मनुः प्रथिया दत्या चनुत्राके प्रसिद्धं। श्रत दलायाः श्ररीर-स्तां गामेव जातवनी । तदानीं किन त्तीत्येता दृशास्यां प्र-स्रोत्तराभ्यामनिन्दतां। इदानीं देवादिधारणं साष्टीकरोति

"या यज्ञे दीवते सा प्राणेन देवान् दाधार यया मनुखा जीवन्ति सा व्यानेन सनुष्यान् यां पित्रभ्या प्रन्ति सापानेन पितृन्'' इति। यज्ञे दिचिणारूपेण दत्तया गवा देवास्त्रणी-मेव तुथ्यन्ति, न तु तां दुइन्ति नापि प्तन्ति। ऋतः प्राणेन प्रक्षष्टचेष्टचा उत्तमचा दत्या देवान् धार्यति। मनुष्यासु गां दुग्धा जीवन्ति। तदा नात्यन्तमद्यानिः चीरस्य दीनवात्, नाष्यत्यनां द्वानिः शरीरस्य वाधाभावात्। श्रतः प्राणापानम-ध्ववित्वा व्यानसमानया सध्यमद्या सनुष्यान् धारयति। श्रष्टकात्राद्धे गां पिलभ्या प्रन्ति। तथा चापसम्बः श्रो अते दर्भेण गामुपाकरोति, पिल्थस्वा जुष्टामुपाकरोमीति। येथं गीर्पानेनाधमद्या मार्णक्पया पितृन् धारयति। उत्तस्य देवादिधारणस्य वेदनं प्रशंसति "य एवं वेद पशुमान् भव-ति" दति। अथ तुमिद्धः खेने।पह्नताया दुडाया मुख्यलं सन्पादिखतुं गुणान्तरेणेडां विभिनष्टीति दर्भयति "त्रथ वै ताम्पाइ इति होवाच या प्रजाः प्रभवन्तीः प्रत्याभवतीति" इति। पचान्तरद्यातनायाय वा इति पदद्यं। येयमिडा प्रभुतोपेताः प्रजाः प्रत्याभिमुख्येन वर्तते तादृशीमिडामुप-इततानिसा। मंत्रवा एतसा ऋपीडाया मुख्यतं वारयतीति दर्भयति "ऋतं वा ऋसी तदुपाक्व या दति होवाच" दति। त्रास्या रूडायाः सम्बन्धि यदस्यं तदेवे।पह्नतवानसि न तु मुख्यामिडां। तदेतदेद उपपादयति "श्रेषधया वा श्रसा श्रवमोषधयो वै प्रजाः प्रभवन्तोः प्रत्याभवन्ति'' इति ।

श्रीषधीनां गवामस्रतं प्रसिद्धं। प्रभुत्वीपेतानाञ्च प्रजानां ग्रहेषु बक्जनभाजनाय ब्रीह्याद्याद्यय श्रागत्य वर्तन्ते। एतदेदनं प्रशंसति "य एवं वेदान्नादो भवति" दति। पुनरपि तुमि-ञ्चस्य गुणान्तरेक्तिमिडाया मुख्यत्रमगदिकामुदाहरति "त्रथ वै तामुपाइ इति होवाच या प्रजाः पराभवन्तोरनुग्टहाति प्रत्याभवन्तीर्ग्रहातीति" इति । येयमिडा खाधादिभिः पराभ्रयमानाः प्रजाः खखामवखाणानुगृह्णाति, पराभ्रयमा-नाः प्रजास्तत्तद्येचितस्थानप्रदानेन स्वीकरोति। अस्था अपी-डाया मुख्यलनिराकरणे। तिरं दर्भयति "प्रतिष्ठां वा श्रास्त्री तद्पाइचा इति होवाच" इति। प्रतितिष्ठत्यस्यामिडा गैारिति प्रतिष्ठा भूमिः तामेवीप इतवानिस न मुख्यामिडां। तदेतदेद उपपादयति "इयं वा ऋखे प्रतिष्ठा इयं वै प्रजाः परा-भवनीर नुरुह्णाति प्रत्याभवन्तीर्रह्णाति" इति। वेदनं प्रशं-सति "च एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति" इति। मुख्यलमम्पादनाच गुणान्तरोत्तिं दर्भयति "श्रथ व तामुपाइ इति होवाच यसी निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तोः पिवन्तीति" इति। यस्या वृष्टिक्पाया दडाया निक्रमणे न्यम्भावेन पतने सति यह घृतं चरद्दकं तज्जीवनार्थिन्यः प्रजा उपजीवन्ति। तादृशीमि-डाम्पह्नतवानिसा । संत्रवा श्रखामिडायां पूर्ववद्राषभावाभावा प्रच्छित "किनत्ति सा न किनत्ती ३ दति" दति, वृष्टेर्गवा-वस्मीनामिव प्रतिगा सद्रथला भावात्। तुमि सस् प्रतिग इ-दोषाभावे। तिः गुणान्तरोति च दर्भयति "न किनत्तीति चे-

वाच प्रत जनयतीति" इति । दृष्टिक्षेयमिडा कमि पुरुषं न किनित्त न दूषयति, किन्तु प्रकर्षेण मस्यादिकं जनयति । संश्रवसे मुख्येडालाङ्गीकारोक्तिं दर्शयति "एष वा इडामुपा-क्रिया इति होवाच" इति । एष दृष्टिक्षेडावादी लमेव मुख्या-मिडामुपह्रतवानि । एतस्यामुकायामिडायां पूर्वेक्तिलचणं वेदो दर्शयति "दृष्टिवा इडा दृष्टी वे निक्रमणे घृतं प्रजाः संजीवन्तीः पिवन्ति य एवं वेद प्रैव जायतेऽन्नादो भवति" इति । तदेवमिस्निन्नवाको सर्वप्राण्युपकारिभिर्गवान्नस्रमिदृष्टिक्षपैरि-यमिडा प्रश्रसा ॥ ० ॥

दति माधवीये वेदार्घप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाव्ये प्रथम-काण्डे मप्तमप्रपाठके दितीयोऽनुवाकः॥ ॥॥

परेश्चं वा अन्ये देवा इञ्चले प्रत्यक्षमन्ये यद्यर्जते य एव देवाः परेश्चिमिञ्चले तानेव तद्यंजित यदंन्वा-हार्यमाहरेत्येते वै देवाः प्रत्यक्षं यद्वाह्मणास्तानेव तेन प्रीणात्यये। दक्षिणवास्यैषाये। यज्ञस्यैव छिद्र-मपि दधाति यद्वै यज्ञस्यं क्रूरं यदि खिष्टं तदंन्वाहा-येंगा॥१॥ श्रुन्वाहरित तदेन्बाहार्यस्थान्वाहार्थतं देवदूता वा एते यहत्विजो यदेन्वाहार्यमाहरित देवदूतानेव प्री-णाति प्रजापितिदेविभ्या यज्ञान् व्यादिशत् स रिरिचा-ना प्रमन्यत् स एतमन्वाहार्यमभक्तमपश्यत् तमात्मन्न-धत्त स वा एष प्राजापत्या यदेन्वाहार्या यस्यैवं विदु-षाप्रनाहार्ये श्राह्रियते साक्षादेव प्रजापितिस्धात्य-परिमिता निरुप्याऽपरिमितः प्रजापितः प्रजापितेः॥२॥

आश्री देवा वै यद्य इं उत्तर्वत तदसुरा अक्तर्वत ते देवा एतं प्राजापत्यमंन्वा हार्यमपश्यम् तमन्वा हरन्त ततो देवा अभवन् परासुरा यस्यैवं विदुषे। उन्वा हार्य आह्रियते भवत्यात्मना परास्य सार्वयो भवति यज्ञेन वा दृष्टी पक्षेन पूर्ती यस्यैवं विदुषे। उन्वा हार्य आह्रि-यते स त्वेवेष्टी पूर्ती प्रजापते भी गो। ऽसि ॥ ३॥

द्रत्याह प्रजापितिमेव भागधेयेन समर्धयत्यूजिस्वान् पयस्वानित्याहोजिमेवास्मिन् पर्या दधाति प्राणापाना मे पाहि समानव्याना में पाहीत्याहाशिषमेवैतामा-शास्तेऽश्चिताऽस्यश्चित्यै त्वा मा में श्लेषा श्रमुचामुष्मिन् खाक द्रत्याह श्लीयेते वा श्रमुष्मिन् खाकेऽत्रिमितः प्र-दान् श्चमुष्मिन् खाके प्रजा उपजीवन्ति यदेवमीभ- मृशत्यक्षितिमेवैने इमयति नास्यामुष्मिन् खेनिजन श्रीयते ॥ ४ ॥

श्रुत्वाहार्येण प्रजापंतरिस हामुष्मिन् लेवि पर्श्व दश च॥३॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-उको तृतीयोऽनुवाकः ॥ \* ॥

दितीय देखायाः प्रशंभाका । त्नीयेऽलाहायं उच्यते।
तस्य दानं विधातं प्रसीति "परेग्चं वा श्रम्ये देवा दम्यन्ते
प्रत्यचमन्ये ययजते य एव देवाः परोक्तिम्ञान्ते नानेव नयजितः दिता। परोक्तिमिति क्रियाविशेषणं। श्रम्योन्द्रादीनामदृस्थमानलात् तद्यागः परोचः, च्रत्वजां दृश्यमानलात् तद्यागः
प्रत्यचः। श्रम्याद्यार्थदानं विधत्ते "यद्न्याद्यार्थमाद्ररत्येते
वै देवाः प्रत्यचं यद्वाद्याणास्तानेव तेन प्रीणाति" दति।
श्रम्याद्यार्थः पक्ष श्रोदनः, तमाद्रत्यृत्वग्रम्या द्यात्। प्रत्यचं
वर्तन्त दति श्रेषः। श्रम्याद्यार्थ्य दिषणाद्यत्वेन यज्ञकिद्रपिधायकत्वेन च तं प्रशंमति "श्रया दिष्णिवास्येषाया यज्ञस्थैव किद्रमपि द्याति" दति। श्रम्याद्यार्थम्यदं निर्वित्तं "यद्वै
यज्ञस्य कृरं यदिलिष्टं तदन्वादार्थेण श्रम्याद्रति तदन्वाहार्यस्थान्याद्यार्थलं" दति। श्रितिरक्तं कर्मणा यच्च द्यीनिमत्यस्थिन् प्रायस्थिताद्वित्तमन्त्रे प्रीकं, श्रिधकं यज्ञाङ्गमन कृरं

स्नं विचिष्टं। तद्भयमनेना ना चार्यदानेनानुकू लं यथा अवति तथाऽऽइरति समादधाति, तस्रादनाहार्यते यान्कृ छोन स-माधीयतेऽनेनेत्यन्वाद्यार्थः। ऋतिक्प्रीतिहेत् लेन पुनः प्रशंसति "देवदूता वा एते यदृ लिजा यद चाहार्यमा हरति देवद्तानेव प्रीणाति" इति। प्रजापतिभागलेन पुनक्तं प्रशंसति "प्रजा-पितरैंवेभ्या यज्ञान् व्यादिश्वन् स रिरिचानी उसन्यत स एत-मन्बा हार्यमभन्तमपस्यत् तमात्मन्नधन्त म वा एष प्राजापत्था यद लाहार्थे। यसीवं विद्षाेऽन्वाहार्य त्राह्रियते साचादेव प्रजापतिसभाति" इति। श्रामयामीषामीयपुराडामान् यागा-नग्यादिदेवेभ्या विभज्य दला खकीययागराहित्येन रिका-मात्मानं मन्यमानः प्रजापतिर्भन्नं देवेभ्या विभज्यासमर्पितं दृष्ट्वा तमात्मनि स्वापितवान्, तताऽन्वादार्थः प्राजापत्यः। तस्यान्वाद्दार्थस्य बाज्जल्यसमादनं विधत्ते "श्रपरिमिता नि-रुष्ये। ८परिमितः प्रजापितः प्रजापतेराष्ट्री " इति । सर्वदेव-खामिलेन वाप्तिबाज्जल्यात् प्रजापतेरपरिमितलं। खविजय-देतुलेन वैरिपराजय हेतुलेन च पुन: प्रशंसित "देवा वै यदा अं अर्जुर्वत तदसुरा अं कुर्वत ते देवा एतं प्राजापत्यमन्वा-हार्यमपश्चन् तमन्वाहरन्त तता देवा श्रभवन् परासुरा बसीवं विद्षोऽनाहार्य श्राद्भियते भवत्यात्मना परास्य श्रा-ख्यो भवति" इति । दृष्टापूर्तकारिलपूर्णेन च पुन: प्रशंसित "यज्ञेन वा दृष्टी पक्षेन पूर्ती यस्त्रैवं विदुषे। उनाहार्य त्राह्नि-बते स लेवेष्टापूर्ती" इति। दष्टमाग्नेयादिश्रीतकर्म, पूर्तं वापी-

कूपादिसार्तकर्म। तचाग्रेयादियागेनेष्टमम्पत्तिः, पक्षेनान्या-हार्चेण पूर्तमणितः। तस्याभिमर्भनमन्त्रे प्रथमभागं व्याच्छे "प्रजापतेर्भागाऽमीत्याह प्रजापतिमेव भागधेयेन समर्धयति" इति। दितीयभागं वाचष्टे "ऊर्जखान् पयखानित्या होर्जमे-वासिन् पया दधाति" इति। तृतीयभागं वाचष्टे "प्राणा-पानी मे पाहि समानवानी मे पाहीत्याहा शिषमेवैतामाशास्ते" इति। ऋतिग्भिरनां हार्यस नीयमानता त्तेन स्वकीयप्राणादि-पालनमाश्रीवीद एव। चतुर्थभागं व्याकुर्वत्रभिमर्शेनं विधत्ते "श्रचिते। उत्तचित्ये लामा मे चेषा श्रमुत्रामुक्षिन् लोक दत्याह चीयते वा अमुश्चिन् लोकेऽझिमतः प्रदान ह समुश्चिन् लोके प्रजा उपजीवन्ति यदेवमभिस्त्रशत्यचितिमेवेनद्गमयति नास्था-मुश्रिन् जो के उनं चीयते" इति । खर्गेख कर्मभूमिलाभावात् न तसाधनानुष्ठानेनान्नं सम्पादचितुं श्रक्यं, किन्तु खर्गप्राप्ताः प्रजा इतः प्रदानं एतह्नाकानुष्टितकर्मसन्यादितमेवान्नं खर्गे लोक उपजीवन्ति, तसात्तत्र भुज्यमानिमदं चीयते। त्रचिते। ऽसीति मन्त्रेण यदभिमर्शनं तेनान्नस्थाचयलप्रापणादन्तं न खर्गे चीयते॥ ०॥

द्रित माधवीचे वेदार्थप्रकाशे क्रणायजुः मंहिताभाक्ये प्रथम-काण्डे मप्तमप्रपाठके हतीचे। उनुवाकः ॥ \* ॥ वर्षिषा व प्रजापंतिः प्रजा अस्जत तेनेव प्रजाः स्टंजते नरागः संस्थाहं देवयञ्चया पशुमान् भूयासमित्याह नरागः सेन व प्रजापंतिः पश्चनं स्जत तेनेव
पश्चन् संजते औः स्विष्ट कते । इहं देवयञ्चया युष्मान् यज्ञेन
पश्चन् संजते औः स्विष्ट कते । इहं देवयञ्चया युष्मान् यज्ञेन
प्रतिष्ठां गमेयिमित्या हायुरेवातमन्धे च प्रति यज्ञेन तिष्ठति दर्भपूर्णमासयोः ॥ १॥

वै देवा उर्ज्ञितिमनूदं जयन दर्शपूर्णमासाभ्यामसु-रानपानुदन्तामर हमुर्ज्ञितिमनू जेषिमत्योह दर्शपूर्ण-मासयारेव देवतानां यजमान उर्ज्ञितिमनू ज्ञेयित दर्शपूर्णमासाभ्यां भात्रे व्यानपनुदते वाजवतीभ्यां व्यू-हत्यनं वे वाजोऽनं मेवावं रूथे दाभ्यां प्रतिष्ठित्ये ये। वै यज्ञस्य दे। दोहीं विद्वान् यजंत उभ्यतः॥ २॥

्षव यद्यं दुंहे पुरस्ताचापरिष्टाचैष वा अन्या यद्यय दे हि दुडायामन्या यहि होता यजमानस्य नाम यह्नीयात्ति ब्रूयादेमा अग्मनाभिषा दोहंकामा दति सम्स्तुता एव देवता दुहेऽया उभयतं एव यद्यं दुंहे पुरस्ताचापरिष्टाच राहितेन त्वामिर्देवतां गम-यत्वित्याहैते वै देवायाः॥ ३॥ यर्जमानः प्रस्तरे। यद्तैः प्रस्तरं प्रहरंति देवाश्वैरेव यर्जमानः सुवृगं लेकां गमयित वि ते मुच्चामि
रश्ना वि रश्मीनित्याहैष वा अग्नेविमोकस्तेनैवैनं
विमुच्चित विष्णाः श्रंथार्हं देवयञ्चया यज्ञेन प्रतिष्ठां
गमयमित्याह यज्ञो व विष्णुर्यज्ञ एवान्ततः प्रतितिष्ठित सोमस्याहं देवयञ्चया सुरेताः॥ ४॥

रेती धिषीयेत्याह सोमा वै रेताधास्तेनीव रेत श्रातम्थत्ते त्वष्टुं रहं देवयञ्चया पश्नार रूपं पुषेय-मित्याह त्वष्टा वै पश्नां मिथुनानार रूपकत्तेनीव पश्नार रूपमात्मर्थत्ते देवानां पत्नीर्शिर्यहपतिर्ध-श्चस्य मिथुनं तथार्हं देवयञ्चया मिथुनेन प्रभूया-समित्याहितसाही मिथुनात् प्रजापतिर्मिथुनेन ॥५॥

प्राजायत तस्मादेव यर्जमाना मियुनेन प्रजायते वेदें।ऽसि वित्तिरसि विदेयेत्याह वेदेन वै देवा ऋसं-राणां वित्तं वेद्यमिविन्दन्त तहेदस्य वेदत्वं यद्यञ्चातं व्य-स्याभिध्यायेत्तस्य नामं यत्नीयात् तदेवास्य सर्वं दक्षे घृतवन्तं कुलायिने रायस्पोपं सहसिणं वेदो दे-दातु वाजिनमित्याह प्र सहसं प्रमामोत्यास्य प्र-जायां वाजी जायते य एवं वेदं ॥ ६॥ द्र्यपूर्णमासयीरभयती देवाश्वाः सुरेतीः प्रजाप-तिर्मिथुनेनीप्रीत्यद्दी चं॥ ४॥

द्ति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्ड सप्तमप्रपा-ठके चतुर्थाऽनुवाकः ॥ \* ॥

हतीयेऽन्वाहार्थे। भिह्तिः। चतुर्थे भेषाज्ञतीनामनुमन्त्रण-मन्त्रा वाखायनो । तनानूयाजमन्त्रान् व्याचष्टे "वर्षिषे। इं देवयञ्चया प्रजावान् भूयामित्याच वर्षिषा वै प्रजापति: प्रजा ऋस्जत तेनैव प्रजा: स्जते नराग्रश्सस्या हं देवयञ्चया पग्रमान् भ्रयामित्या इ नराग्र सेन वै प्रजापितः प्रमूनस्जत तेनीव पणून् सजतेऽग्नेः खिष्टकतोऽसं देवयञ्चयायुषान् यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयमित्या हायुरेवात्मन्थन्ते प्रति यज्ञेन तिष्ठति" दति। वर्षिषा वर्षियांगानुमन्त्रणेन, एवमितरचे। स्वत-वाकानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "दर्भपूर्णमामयोवें देवा उच्चिति-भनूदजयन् दर्भपूर्णभासाभ्यामसुरानपानुदन्ताग्नेरहमुर्ज्जिति-मनू चोषमित्या इदर्भपूर्णमासयोरेव देवतानां यजमान उज्जि-तिमनू ज्ञचित दर्भपूर्णमासाभ्यां स्नाहव्यानपनुदते" इति। अनुष्ठितयोर्दर्भपूर्णमामयोरनेनोज्जितिमन्त्रपाठेन जज्जितिर-त्कर्षः सम्पूर्णता भवति। ताञ्च यज्ञोज्जितिमनु देवा श्रयुत्क-वैणाजयन् ताम्याञ्च सम्पूर्णाभां दर्पपूर्णमासाम्यामसुरान्त्रिरा-चकुः। खुम्बूहनानुमन्त्रणं विधन्ते "वाजवतीम्यां ब्यूहत्यनं

वै वाजाऽत्रमेवावरु स्वे" दति। यूहित श्रध्वर्युणा क्रियमाण-मन्मन्त्रचेदित्यर्थः। पाददयेनेव प्रकर्षेण स्थित्यर्थं मन्त्रदिल-मिखाइ "दाभ्यां प्रतिष्ठित्ये" दति। कालविभिष्टमेमा श्रया-निति मन्त्रपाठं विधातुं प्रस्तीति "या वै यज्ञस्य दे। दोही विदान् बजत उभयत एव यद्यं दुहे पुरसाचीपरिष्टाचैष वा श्रन्थे। यज्ञख दोह दडायामन्यः" दति। एष ददानीमेव वच्छामाण एमा श्रमनितिमन्त्रपाठः पृथक् दो इः, पूर्विमडा-यामृतः सा मे सत्याशीरितिमन्त्रपाठः पृथग्दे। विधन्ते ''यर्डि होता यजमानस्य नाम ग्रह्णीयात्तर्हि ब्रूयादेमा श्रमनाशिषा दो इकामा इति मू स्तुता एव देवता दु हेऽथा उभयत एव यज्ञं दुहे पुरस्ताचीपरिष्टाच" दित। होता स्ततवाकं पठन् 'त्राशास्तेऽयं यजमानोऽधी' दति यदा नाम ग्रह्णाति तदानीसेमा अग्मितित सन्त्रं पठेत्। या देवता 'श्रमिमा श्रावह' 'श्रमिरिदं इविरजुषत' दत्यादिना होचा बज्जाः संस्तुताः सर्वा त्रयनेन सन्त्रपाठेन यजमाना द्र्यो, किञ्चे डाका लीना दोइ इदानी लाना दोइ इत्युभयमपि स-म्पादितं भवति। प्रसारानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "रोहितेन ला-ब्रिईवतां गमयिलत्या हैते वै देवाशा यजमानः प्रस्तरे। चदेतैः प्रस्तरं प्रहरति देवाश्वरिव यजमान सुवर्गे लोकं गमचति" इति। यजमानवद्यागसाधनलात् प्रसारे यजमानले।पचारः। परिधिविमानानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचष्टे "वि ते मुञ्जामि रशना वि रस्मीनित्यादेष वा अग्रेविंमोकसोनेवैनं विमुच्चति" दति।

ते रशना मुञ्जामीत्यश्चिमुह्स्याभिधानादयमशेर्विमाकः। ग्रंयुवाकानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "विष्णाः ग्रंथारहं देवयज्यया यज्ञेन प्रतिष्टां गमेयमिलाइ यज्ञा वै विष्णुर्यज्ञ एवान्ततः प्रतितिष्ठति" इति। यज्ञस्य फलव्यास्या विष्णुलं, श्रन्ततः समाप्तिकासे। प्रथमस्य पत्नीसंयाजस्यानुमन्त्रणमन्त्रं व्याचिष्टे "सामखाइं देवयञाया सुरेता रेता धिवीयेत्याह सोमो वै रेतोधास्त्रेनैव रेत त्रात्मन्थत्ते" इति । गर्भाषये रेतोधारणं मामसानुग्रहाङ्गवति, ततः मामा रेताधाः। दितीयपत्नी-संयाजानुमन्त्रणमन्तं व्याचष्टे "लष्टुर हं देवयञाया पशूना ह रूपं पुषेयमित्या इ लष्टा वै पश्रूनां मिथुनाना ए रूपक्र ने व पश्ना १ रूपमात्मश्रमे" इति। ऋन्यच "यावच्छो वै रेतसः मित्रस्य लष्टा रूपाणि विकरोति" द्वामानात् मनुष्यगवा-श्वादिपशूनां स्तीपुरुषिभयुनात्मकानां रूपं लष्टा करोति। वतीयचतुर्घपत्नीसंयाजयोरेकीकारेणानुमन्त्रणमन्त्रं याचष्टे "देवानां पत्नीरश्चिर्यहपतिर्यज्ञस्य मिथुनं तयारहं देवयज्यया सिथुनेन प्रस्वासित्या हैतसाद मिथुनात् प्रजापतिर्मिथुनेन प्राजायत तसादेव यजमानी सिधुनेन प्रजायते" इति। वेदाभिमर्भनमन्तं व्याचष्टे "वेदोऽिंस वित्तिरिंस विदेयेत्याह वेदेन वै देवा ऋसुराणां वित्तं वेद्यमविन्दन्त तद्देदस्थ वेदलं" दति। वित्तं पूर्वेल अंधनं, वेद्यं दतः परं ल अयां। तदुभयमसुरमम्बन्धि यच कापि निचिन्नं, तदुभयं देवाः कदाचिद्देन स्मिं संस्जनोऽलभना। तता विद्यते वित्त-

मनेनित खुत्पत्था वेदलं निष्पन्नं। विधत्ते "यद्यद्वाह्य-स्थाभिथायेत्तस्य नाम ग्रह्णीयात् तदेवास्य मवं रुङ्को" इति। वैरिणः सम्बन्धि यहुइचेत्रादिकं यजमाना ममास्तित्यभिधा-येत् तस्य मर्वस्य नामधेयं मन्त्रमध्ये ग्रह्णीला विदेयेत्येतत्पदं पठेत्। एतस्य मन्त्रस्थान्यभागे सहस्तिणमिति पदस्थाचारणं प्रशंसित "घृतवन्तं कुलायिन् रायस्थाष्ट्र सहस्तिणं वेदाे ददातु वाजिनमित्याह प्र सहस्तं पश्चाप्ताति" इति। मन्तार्थवेदनं प्रशंसित "आऽस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद" इति। प्रजायां सन्तता सर्वतः पुनाऽन्तसस्दद्धाे जायते॥ ०॥

दति माधवीये वेदार्थप्रकाग्रे कृष्णयजुः संहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके चतुर्थाऽनुवाकः॥ \*॥

भुवां वै रिच्यंमानां यज्ञो उन्हरिच्यते यज्ञं यजमाना यजमानं प्रजा भुवामाप्यायमानां यज्ञोऽन्वाप्यायते यज्ञं यजमाना यजमानं प्रजा आप्यायतां भुवा पृते-नेत्याह भुवामेवाप्याययति तामाप्यायमानां यज्ञो उन्वाप्यायते यज्ञं यजमाना यजमानं प्रजाः प्रजापते- विभानामं के का कत्ति स्ति स्ति स्वा द्धामि स्ह यर्जमाने-निर्ति॥१॥

श्राहायं वै प्रजापंतिर्विभानामं ले लाकस्तिसिन् वैनं द्धाति सह यजमानेन रिच्यंत इव वा एतद्यद्यजंते यद्यजमानभागं प्राश्वात्यात्मानं मेव प्रीणात्येतावान् वै यज्ञो यावान् यजमानभागो यज्ञो यजमाने। यद्यंज-मानभागं प्राश्वाति यज्ञ एव यज्ञं प्रतिष्ठापयत्येतद्वै सूर्यवस् सोद्वं यद्दिश्वापंश्वेतत्॥ २॥

यर्जमानस्यायतेनं यद्देद्र्यत्यूर्णपाचमन्तर्वेदि निन-यति स्व ग्वायतेने सूयवस्य सोदंकं कुरुते सदेसि सन्ते भूया द्रत्याहापे। वै यज्ञ आपोऽस्यतं यज्ञमेवास-तमात्मन्यंत्ते सर्वाणि वै भूतानि वृतस्पयन्तमनूपंय-न्ति प्राच्यां दिशि देवा च्यत्विजा मार्जयन्तामित्याहैष वै देश्पूर्णमासयारवभृषः॥ ३॥

यान्येवैनं भूतानि वृतम्पयन्तमनूपयन्ति तैरेव महावंभृथमवैति विष्णुंमुखा वै देवान्छन्दे।भिरिमान् खोकाननपज्यमभ्यंजयन् यदिष्णुक्रमान् क्रमते वि-ष्णुरेव भूत्वा यजमानन्छन्दे।भिरिमान् खेाकानन-पज्यमभिजयति विष्णोः क्रमे। ऽस्यभिमातिहेत्याह गायची वै पृथिवी वैष्टुंभमन्ति हैं जागती द्यारानुं-षुभीर्दिश्र व्हें।भिरेवेमान् लोकान् यंथापूर्वम्भि-जंयति॥ ४॥

यजमानेनितं चैतदंवभृष्टो दिर्शः सप्त चं॥ ५॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे सप्तमप्रपा-उके पञ्चमे।ऽनुवाकः॥ ॥

चतुर्थे शेषा इय नुमन्त्रण मन्त्रा व्याखाताः । पञ्चमे ता
खायनादिमन्त्रा व्याखायन्ते । तनाषायनमन्तं व्याखातुमनचवित्ते काभ्यां प्रस्तिति '' श्रुवां वे रिच्यमानां च च्चोऽनुरिच्यते यच्चं यजमाना यजमानं प्रजा श्रुवामाष्यायमानां यच्चो
ऽन्वाखायते यच्चं यजमाना यजमानं प्रजाः '' इति । श्रुवायां
रिक्तायां यच्चखामम्पूर्वा यजमानस्य फलाभावात् तदीयप्रजाया त्रन्नाद्यभाव इति व्यतिरेकः । एवमन्यये योज्यं । मन्त्रं
व्याचिष्टे "त्राखायतां श्रुवा घृतेनेत्याः श्रुवामेवाखाययति
तामाखायमानां यच्चोऽन्वाखायते यच्चं यजमाना च्जमानं
प्रजाः '' इति । यजमानभागप्राणनमन्त्रं व्याचिष्टे "प्रजापतेविभानाम लोकस्तिस् स्त्रा द्यामि सद्द यजमानेनेत्याहायं वे प्रजापतिर्वभानाम लोकस्तिस्त्रिने द्याति सद्द
यजमानेन' इति । विशेषेण कर्मस्रिमलेन भातीति विभानयं

भूलोकः। एनं यजमानभागं। यजमानस्य रिक्तीकर्णनिवार-णेन भागप्रामनं प्रमंगति "रिच्यत द्व वा एतद्यदाजते यदा-जमानभागं प्रास्त्रात्यात्यानमेव प्रीणाति" इति। यजत इति यद् एतेन पुरे ाजा शाज्यसान्नाय द्रयहाने र्यंजसानी \* रिका दव भवति, भागप्राधनेन तु प्रीतस्तं क्षेत्रं जद्दाति। यज्ञप्रति-ष्टाइतिलेनापि तदेव प्रशंसति "एतावान् वै यज्ञी यावान् यजमानभागो यज्ञो यजमानो चयजमानभागं प्रास्नाति यज्ञ एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति" इति। यजमानस्य भागा यावानस्ति एतावानेवेच लोके यजमानखोपयुक्ती यच्ची अविषष्टस देवे-र्चितिभाष भच्यमाण्तात्, खण्च यज्ञखामिलेन यज्ञा-त्मकः, तथा सति यजमानेन भागे प्राधिते यज्ञ एव यज्ञः प्रतिष्ठापिता भवति। पूर्णपाचस्य निनयनं विधातुं प्रस्तीति "एतदे स्ववम् मादकं यद्विश्चापश्चेतदाजमानसायतनं यदेदि:" दति। वेदेईविधारणेन यजमानस्थानलं, एतच स्थानं बर्हिषासीर्णलात् समीचीनव्योपेतं प्रणीतानामक स्यापितलात् उदकोपेतञ्च। विधत्ते "यत्पूर्णपाचमन्तर्वेदि नि-नचित ख एवाचतने ख्यवस् सादनं कुरुते" इति । स्वयवसं हणमस्द्धि<sup>†</sup> मादकं उदकमस्द्धिश्च<sup>†</sup> कुरुते। निनयनमन्त्रं याच्छे ''सर्मि सनो भ्या दलाहापा वै यज्ञ श्रापीऽस्तं चज्ञमेवास्तमातास्थत्ते" दति । ऋषां यज्ञसाधनलास्यज्ञलं

<sup>\*</sup> प्रोडाग्र॰ दथहोमे यजमान इति का॰। † ॰सम्द्रमिति तै॰।

जीवनहेतुलाचा सतलं, तसाद पे। श्विच सबो भ्रया इत्युको बति यज्ञरूपमन्दतं खिसान् धारयति । युत्सेचनमन्त्रं याचष्टे "सर्वाणि वै स्तानि व्रतमुपयन्तमनूपयन्ति प्राच्यां दिशि देवा ऋतिजा मार्जयनामित्या हैष वै दर्भपूर्णमासया रवस्था यान्धेवैनं स्तानि व्रतमुपयन्तमनूपयन्ति तैरेव सहावस्थ-मवैति" इति । यो यजमानी यज्ञत्रतमुपैति तमनु देविपत्रा-दीनि सर्वाणि स्तानि व्रतं प्रारभन्ते। त्रतो देविपचादि-मार्जनप्रतिपादकेनानेन मन्त्रेण तै: सर्वभूतै: सहैवावस्थं पा-प्राति। विष्णुक्रमान् विधत्ते "विष्णुमुखा वै देवा ऋन्दोभिरि-मान् लोकाननपजय्यमभ्यजयन् यदिष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुरेव स्रवा यजमान ऋन्दोभिरिमान् ले (काननपज्य मिजयित" इति। देवाः पूर्वे खेत्रु विष्णुमेव मुख्यं कला छन्दोऽभिमानिदेवैः यहिता अन्येजें तुं यथा न प्रकाते तथा लोकानजयन्। अते। यजमानाऽपि विष्णुक्रमेखाया जयति। तवत्यात्मन्तान् याचछे "विष्णाः क्रमाऽस्यभिमाति हेत्या इ गायची वै पृथिवी चैष्ट्रभ-मन्तरित्तं जागती चौरानुषुभोदिंश ऋन्दोभिरेवेमान् चोकान् यथापूर्वमभिजयति" दति। गायचादिकंन्दोदेवानां पृथिया-दिलोकसामिलेन तैः सइ लोकानां जेतुं ग्रकातया मन्त्रेषु गायचेण इन्द्रभेत्यादि पठितमित्यभिप्रायः॥ ०॥

द्रित माधवीचे वेदार्घप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाच्ये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके पञ्चमाऽनुवाकः ॥ \*॥ अगन्म सुवः सुवंरग्नेत्यां ह सुवर्गमेव लेकिमेति सन्दूर्णस्ते मा छित्सि यत्ते तपस्तस्मै ते मा वृक्षीत्या ह यथायजुरेवैतत् सुभूरेसि श्रेष्ठा रक्ष्मीनामायुधा अस्यायुमें धेहीत्या हाशिषमेवैतामाश्रीस्ते प्रवा एषी उस्मा खोका चेवते यः॥१॥

विष्णुक्रमान् क्रमंते सुवृगीय हि ले। कार्य विष्णुक्रमाः क्रम्यने ब्रह्मवादिने। वदन्ति सत्वे विष्णुक्रमान्
क्रमेत् य इमान् ले। कान् सार्व्यस्य संविद्य पुनिर्मां
ले। कं प्रत्यवरे। हे दिखेष वा श्रस्य ले। कस्य प्रत्यवरे। हो।
यदा हे दमहम्मुं सार्व्यमाभ्ये। दिग्भ्ये। इस्ये। दिव इतीमानेव ले। कान् सार्व्यस्य संविद्य पुनिर्मं ले। कं
प्रत्यवरे। हित् सं॥ २॥

च्छोतिषाऽभूविमत्याहासिन्वेव के के प्रतितिष्ठत्ये-न्द्रीमाहतम्नावर्ते इत्याहासी वा ख्रीदित्य इन्द्र-स्तस्यैवाहत्मनं पर्यावर्तते दक्षिणा प्रयावर्तते स्वमेव वीर्यमनं प्रयावर्तते तस्माहिष्ट्रिणाऽधि ख्रात्मना वीर्याव-त्तरोऽया ख्रादित्यस्यैवाहतमन् प्रयावर्तते समहं प्रज-या सं मया प्रजेत्याहाशिषं॥ ३॥

एवैतामाशास्ते समिडी अमे मे दीदिहि समेडा ते

श्रमे दी द्यासिमित्या ह यथाय जुरे वैतदसुमान् यज्ञो वसीयान् भूयासिमित्या हा शिष्य मे वैतामा श्री स्ते बहु वै गार्ह पत्यस्थान्ते सिश्रमिव चर्यत श्रामिपावमानीभ्यां गार्ह पत्यसुपंति छते पुनात्ये वामि पुनीत श्रासानं द्याभ्यां प्रतिष्ठित्या श्रमे यह पत् इत्या ह ॥ ४॥

यथायजुरेवैतच्छतः हिमा इत्याह शतं त्वा हेम-न्तानित्यिषीयेति वावैतदीह पुचस्य नामं यह्णात्य-न्वादमेवैनं करोति तामाशिषमाश्रीमे तन्तेवे ज्योति-ष्मतीमिति ब्र्याद्यस्य पुचाऽजातः स्यानेजस्व्येवास्यं ब्र-ह्मवर्चसी पुचा जायते तामाशिषमाश्रीसेऽमुष्मे ज्यो-तिष्मतीमिति ब्र्याद्यस्य पुचः ॥ ५ ॥

जातः स्यात्तेजं एवासिन् ब्रह्मवर्चसं देधाति यो वै यज्ञं प्रयुज्य न विमुच्चत्यंप्रतिष्ठानो वे स भवति कस्त्वा युनिक्ति स त्वा विमुच्चित्तित्योह प्रजापितिवें कः प्रजा-पितिनैवैनं युनिक्तं प्रजापितिना विमुच्चित् प्रतिष्ठित्या ईश्वरं वे व्रतमिवसृष्टं प्रदहाऽभे व्रतपते व्रतमेचारि-षितित्योह व्रतमेव॥ ६॥

विस्ंजते शान्या अप्रदाहाय पराङ वाव यज्ञ एति न निवर्तते पुनर्या वै यज्ञस्य पुनरालुमां विदान

जिते तम्भिनिवंति यश्ची बंभूव स आबंभूवेत्याहैष यश्चस्य पुनरालमस्तेनैवेनं पुनरालमितेऽनंवरहा । एतस्य विराद्य आहिताग्निः सन्तेसभः पृश्चवः खलु ब्राह्मणस्य सभेष्टा प्राङ्क्त्यस्य ब्र्याह्मामा अभे वेमा अश्वी यश्च दत्यवं सभा रुखे प्रसहसं पृश्च-। प्रात्यास्य प्रजायां वाजी जायते ॥ ९॥

यः समाशिषं ग्रहपत् इत्याहामुष्ये ज्योतिषाती-गति ब्र्याद्यस्य पुचा बतमेव खलु वै चतुर्विःशतिश्व॥ ई॥

इति तैतिरीयसंहितायां प्रथमकार्ग्डे सप्तमप्रपा-वे षष्ठोऽनुवाकः॥ \*॥

श्राणायनादिमन्ताः पञ्चमे वाखाताः। उपखानादिन्ताः षष्ठे वाखायन्ते। तत्राहवनीयोपखानमन्त्रस्य पूर्वभागं चष्टे "श्रमस सुवः सुवर्गनोत्याह सुवर्गमेव लेकिमेति" । दिस्त्या श्रादरस्य प्रतीतेः सर्वथा प्राप्नोत्येव। उत्तर्नां व्याचष्टे "सन्दृशस्ते मा कित्सि यत्ते तपस्तस्ति ने मा विद्याह यथायजुरेवैतत्" दति। श्रस्तिन् यजुषि तपः शब्दन्नात्तपस्य विच्छिन्नो मा स्विमिति यस्ततीयते एतद्यजुनेतिम्य तथैव प्रार्थते। श्रादित्योपस्थानमन्तं व्याचथे

"सुसरिष श्रेष्टा रस्मीनामायुधी श्रस्थायुमें घेदीत्याहाभिष-मेवैतामाशास्ते" इति। आयुर्मे धेचीत्यनेनाशीः प्रतीयते। इदमहमित्यादिकं वैरिनि: सारणमन्त्रं वाख्यातुं प्रस्ताति "प्र वा एषे।ऽसास्रोकाच्यवते या विष्णुक्रमान् क्रमते सुवर्गाय हि लोकाय विष्णुक्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्मवादिने। वदन्ति सत्ते विष्णुक्रमान् क्रमेत य इसान् खीकान् आव्ययः संविद्य पुन-रिमं खोकं प्रत्यवरोद्देति" इति। विष्णुक्रमाणां स्वर्गार्थ-लादिष्णुक्रमेरसास्नाकात् प्रचुतिर्भवति, तस्याः प्रचुतेः परि-हारापायं ब्रह्मवादिनः परस्परमेवमाद्धः, यो यजमाना वैरिण इभाक्षोकान् तेन सम्पादितान् वैरिनिः सार्णेन खब्धा विष्णुक्रमी: खर्गारो इणादूर्ड्ड पुनरिमं मनुखलोकं प्रत्यवरो-हेत् स एव यजमाना विष्णुक्रमेषु चतुर इति। मन्त्रं व्याच्छे "एष वा श्रस्य लोकस्य प्रत्यवरो है। यदा हेद सहसमुं आह्य-मास्या दिग्स्याऽसी दिव इतीमानेव खोकान् साहव्यस सं-विद्य पुनिरमं लोकं प्रत्यवरोद्दितं इति। इदमद्दमित्यादि मन्त्रमाहित यदेष एव पाठाऽख भू लाक सम्बन्धी प्रत्यव-रोइ:। श्राताभिमर्भनमन्त्रं वाचष्टे "मं च्यातिषाऽस्विम-त्या चासिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति" दति। एत से कपापकेन ज्योतिषा सङ्गतोऽहमित्येवं मन्त्रे प्रतीयमानवात्। प्रदिचणा-वित्तमन्त्रं याच्छे "ऐन्द्रीमावृतमन्वावर्त द्वाहासी वा श्रा-दित्य इन्द्रस्खैवाद्यतमनु पर्यावर्तते" इति । पर्मैश्वर्ययोगा-दादित्य खेन्द्रलं । प्रदिषण दिन्तं विधन्ते ''दिषण पर्यावर्तते

खमेव वीर्यमनु पर्यावर्तते तसाद् चिणे। उर्ध त्रात्मना वीर्या-वत्तरोऽयो मादित्यस्वैवादतमनु पर्यावर्तते" इति। दिचणा प्रादिचि छोन। दिचिणभागमवस्त्राच्य वासभागस्य परिश्वमणं प्राद्विष्टं, पुरुषस्य द्विणे भागे सामर्थाति श्वसङ्घावात्। तदेवानुस्त्याद्याः कता भवति। यसाद्विणभागे वीधं अतेरभिप्रेतं तसास्रोकेषु सर्वेषु वापारेषु दविणइस्तस्यैव वी-यांतिमय उपलभाते। किञ्च श्रादित्या मेरं प्रदिचणीकराति, तदयवान् सतं भवति । विपर्ययेणा वित्तमन्तं व्याच्ये "समहं प्रजया मं मया प्रजेत्या हा शिषमेवैता माशा छै'' इति। खयं यथा प्रजादिना सङ्गच्छते तथा प्रजादिरपि खेन सङ्गच्छत दर्शे-तदुभयं दितीया हत्या प्रार्थते। समिदाधानमन्त्रं साष्टार्थलेन व्याचष्टे "सिमिद्धी अमे मे दीदिहि समेद्धा ते अमे दीद्या-मित्याच यथायज्रेवैतत्" दति। श्राइवनीयोपस्थानमन्त्रं व्याचष्टे "वसुमान् यज्ञो वसीयान् भ्रयाममित्या हाजिषमेवैता-माणासी'' इति । वसीयानतिणयेन धनवान् । विधत्ते "बङ वै गाईपत्यसानो मिश्रमिव चर्यत श्राग्निपावमानी सां गाई-पत्यम्पतिष्ठते पुनात्येवामिं पुनीत त्रात्मानं दाभ्यां प्रति-ष्टिती" दति। गाईपल्याऽजसं धार्यते, तथा सति तस्मिन्द्रीा बङ्घविधजन्तृपातः समायाते। श्रता यजमानेन गार्रपत्यस्य समीपे पापिमश्रमिव होमादिकमीनुष्ठीयते। तत श्रम श्रायूं-षीत्याद्यास्यां श्रश्मिपवमानदेवताकास्यां ग्रुद्धिहेतुस्यास्वस्याम-ग्नुपस्थाने वक्तेः खस्य च ग्रुदिर्भवति । श्रन्यमपि गाईपत्थोप-

खानमन्त्रं वाचरे "अग्ने ग्रहपत इत्याह यथायज्रे वैतन्त्रतः हिमा द्रत्याह भनं ला हमनानिश्विषीयेति वावैतदाह पुत्रस्य नाम गृह्णात्यनादमेवैनं करोति तामाशिषमाशासे त-न्तवे ज्योतिश्वतीमिति जूयाचख पुचेाऽजातः खान्तेजस्येवास ब्रह्मवर्चमी पुत्री जायते तामाजियमाशामेऽमुश्ने ज्यातिश्वती-मिति ब्रूयाचस पुत्रा जातः सान्तेज एवासिन् ब्रह्मवर्चसं दधाति" इति। तदिदं मन्त्रज्ञाह्मणं खष्टार्थं पूर्वप्रपाठके व्याख्यातञ्च। तच नाम रहातीति विधिः। तद्भइणे प्रकारवि-भेषमा चापसम्बः "तन्तव दत्यजातसामुग्रा दति जातस्य" दति। श्रजातस्य पुत्रस्य विशेषनामाभावात् तन्तव दत्येतदेव सामान्य-नाम रहीयात्, जातस्य पुत्रस्य लमुत्रा इत्यनेन विशेषनामनि-र्देशे विवच्छते। यज्ञविमानमन्त्रं वाचष्टे 'चावै यज्ञं प्रयुच्च न विमुच्चत्यप्रतिष्ठाने। वे स भवति कस्ला युनिक स ला विमु-ञ्चितित्याच प्रजापितवें कः प्रजापितनेवेनं युनिक प्रजापितना विमुञ्जति प्रतिष्ठियें 'दित । जतविषर्जनमन्तं वाच्छे "द्वियरं वै वतमविख्ष्यं प्रदहाऽग्रे वतपते वतमचारिषमित्याइ वत-मेव विस्तरते भान्या अप्रदाहाय" दति। यद्गतं ग्रहीतं सन विस्छं तद्भतं प्रदेश यजमानं प्रदाधुं ईयरं समर्थे। ऋग्ने वतपत इत्यादिमन्त्रपाठ एव वतविसर्गः, तेन श्रीतं सत् तं न दहित। पुनरालक्शमन्त्रं व्याख्यातुं प्रस्तीति "परांङ् वाव यज्ञ एति न निवर्तते पुनर्या वै यज्ञस्य पुनरालकां विदान्

<sup>\*</sup> भानतिति तै।

यजते तमभिनिवर्तते" इति। पराङ् वाव विमुख एव पुनर्न निवर्तते, पुनरासमामन्त्रवादिनं यजमानं प्रति तु पुनर्निवर्तते, पुनर्षमावन्तिष्ठतीत्यर्थः। मन्तं बाच्छे "यज्ञी बस्व स त्रावस्वेत्या हैष वै यज्ञस्य पुनरालसासेनैवेनं पुनरालसते" इति। एष वै मन्लपाठ एव। गोमतीमन्लं विधातुं प्रस्तीति "श्रनवरुद्धा वा एतस्य विराद्य श्राहिताग्निः सन्त्रसभः पश्रवः खलु वै बाह्मणस सभा" दति। या यजमान श्राहिताबि-रपि सन् सभार हिता भवेत् एतस्य यजमानस्य विराट् वि-शेषेण राजमाना खोचितसभा कदाचिदयनवरद्धा श्रखा-धीना भवति, यागकाले सभादीनस्य लेाकव्यवद्वारकालेऽपि सभा न सक्तवेदित्यर्थः। नाच राज्ञ द्वामात्यखभटक्पा सभा ब्राह्मणस्थोचिता, किन्तर्दि यज्ञनिष्यादका दिपाद-**यतुष्पादय पश्रवाऽस्य सभा। मन्त्रं** विधत्ते "द्वा प्राङ्कास्य ब्रुयाद्गेमा १ अमेऽविमा १ अथी यज्ञ दत्यव सभा १ रूखे प्र सहसं पशूनाप्तात्याऽस्य प्रजायां वाजी जायते" इति। "स्म-निन्दाप्रशंसासु" इति वैद्याकर्णे हक्तलात् गामानित्यादिको मतुप्पत्यया वाङखवाची। ऋतः सहस्राप्तिर्युका। दुडावान् प्रजावानिति मन्त्रेऽभिधानादस्य प्रजायामन्वतः पुत्रस्रोत्प-त्तियुका॥ • ॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्वष्णयजुः मंहिताभाये प्रयम-काण्डे पप्तमप्रपाठके षष्ठाऽनुवाक: ॥ \* ॥

<sup>\* •</sup>वेदिनमिति तै ।

देवं सिवतः प्रस्व यद्यं प्रस्व यद्यपितं भगाय दिव्यो गन्धवः। कोतपूः कोतं नः पुनातु वाचस्पतिवीचम् स्व स्वदाति नः। इन्द्रस्य वज्जीऽिस् वाचिद्यस्वयायं वृचं वध्यात्। वाजस्य नु प्रस्वे मातरं महीमदितं नाम् वचसा करामहे। यस्योमिदं विश्वं भुवनमाविवेश् तस्यां नो देवः संविता धर्म साविषत्। श्रमु॥१॥

श्रन्तर्मस् भेषजम्पामृत प्रशंक्तिषश्री भवथ वाजिनः। वायुवी त्वा मनुवी त्वा गन्ध्वीः स्प्तिविश्य-तिः। ते अये अश्रमायुक्तन्ते श्रक्तिम् ज्वमाद्धुः। श्रपान्तपादाशुहेमन्य जिमः वृक्तग्नान् प्रतूर्तिवीज-सार्तमक्तेनायं वाजश्र सेत्। विष्णोः क्रमेडिस विष्णोः क्रान्तमिम् विष्णोविकान्तमस्यक्षा न्युक्षाविभिता रथं या ध्वान्तं वातायमन् स्वरंन्ता दूरेहेतिरिन्द्रियावीन् पत्वी ते नेडिग्रयः पप्रयः पारयन्तु॥ २॥ श्रम् न्युक्षा पर्वद्य च॥ ७॥

इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे सप्तमप्रपा-ठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ \*॥

दत्यं षट्खनुवाकेषु दार्श्वितयाजमानबाह्यणश्रेषा वर्णितः। श्रथ देवसवितः प्रसुवेत्यादिषु षट्सु वाजपेयविषया श्राध्वर्यव-मन्ता उचनो। तचासिन् सप्तमेऽनुवाको रथविषया मन्ताः कथानी। तेषां वाजपेयमन्त्राणां व्याख्यानं जान्त्रणग्रन्थे प्रथम-काएं तिरायपाठके दितीयमारभ्य नवमान्तेव्यष्टखन्वाकेषु श्रासातं। तच वाजपेयविधिर्यद्विधिः पश्रविधिसाद्येषु चि-व्यनुवाकेषु क्रमेणासाताः। श्रनयार्वाजपेयविषययार्मन्त्रज्ञा-म्बणयारत्यनाविप्रकष्टदेशवर्तिलेन बुद्धिमनिध्यभावाच्छ्रोत्हणां प्रतिपत्तिसीकर्याय पूर्वीत्तदार्शिकसीमिककाण्डवद्भाह्मणेन स-हैव मन्त्रा व्याख्यायन्ते । तस्य च त्राह्मणस्य प्रथमानुवाके वा-जपेयं विधातुं प्रस्ताति "देवा वै यथाद्धे यज्ञाना हरना। योऽग्रिष्टोमं। य जन्थां। योऽतिराचं। ते सहैव सर्वे वाज-पेयमपश्चन्। ते त्रन्याऽत्यसी नातिष्ठन्त। त्रहमनेन यजा इति। तेऽब्रुवन्। त्राजिमस्य धावामेति। तसिन्नाजिमधावन्। तं ष्ट्र स्पतिरूद जयत्। तेनायजतः। स स्वाराज्यसगच्छत्। तिम-न्द्रोऽत्रवीत्। मामनेन याजयेति। तेनेन्द्रमयाजयत्। साऽगं देवतानां पर्येत्। त्रगच्छत्खाराज्यं। त्रतिष्ठनासी ज्येष्ठ्याय" इति। देवानां मध्ये कि सिद्धिष्टोमं ददर्भ त्रन्य उक्ष्यं त्रपरे। ऽतिरात्रं ते च खखदर्भनमनतिकम्य तान् यज्ञानाहरना भ्रनु-ष्ठितवन्तः। ते देवाः सर्वे सहैव वाजपेयं दृष्ट्वाऽहमेव प्रथम-मनेन वाजपेयेन यजा दत्येवं विवदमानाः परस्परं प्रथ-मानुष्ठादल बचणाय चैष्ठ्याय नातिष्ठन चैष्ठ्यं नाङ्गीचकुः।

तत एवं समयं चकुः, श्रसाकं मध्य श्राजिधावनेन यः कश्च-ज्ञयति स एव जोहोऽस्त्रित। श्राजिधावनप्रदेशसावधिर्ध-मिविशेषः। एवं समयं कला तिसान् वाज्णेयविषये विजया-याजिमधावन्, तच तं वाजपेयं प्रति धावन् रहस्पतिरत्क-र्षेणाजयत्, दतरेभ्यः प्रथमसविधं पसार्षः। ततः प्रथमं स एव तेन वाजपेयेने द्वा खाराज्यमपारतन्त्र्यरूपं महाराज्यमग-च्छत्। तत इन्द्रस्तं वृहसातिं सम्प्रार्धा तेन वाजपेयेनेष्ट्वा देवा-नां मध्ये ज्येष्ठलमपार्तन्त्रोण खर्गाधिपत्यनचणं खाराज्यं चागच्छत्, त्रस्थेन्द्रस्य जीष्ट्यमितरे सर्वे देवा मासर्थं परि-त्यज्याङ्गीच कुः। खाराज्यादिका मिना वाजपेयं विधत्ते "य एवं विदान् वाजपेयेन यजते। गच्छति खाराज्यं। श्रयः समानानां पर्वेति। तिष्ठनोऽसी जीळ्याय" इति। अधिकारिवि-भेषविधिमुक्तयति "स वा एव बाह्मणख चैव राजन्यख च यज्ञः" इति। स बृहस्पतिनानुष्ठितः, एष इन्द्रेणानुष्ठितः। देवानां मधे बृहस्यति: ब्राह्मणजात्यभिमानी, दुन्दः चित्रयजात्यभि-मानी, ताभ्यामेवानुष्ठितलानानुखेखपि ब्राह्मणराजन्ययारेवा-चाधिकारी न तु वैद्यस्य। श्रत एवापस्तम्ब श्राह "शरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणा राजन्या वृद्धिकामः" इति। नाम-निर्वचनं दर्शयति "तं वा एतं वाजपेय इत्या इः। वाजायो वा एष। वाज इतेन देवा ऐप्रन्" इति। वाजा देवा न रूपः सामः पेया यिसान् यागे स बाजपेय इत्येकं निर्वचनं। यसा-देतेन यज्ञेन देवा वाजं फलरूपमत्नं त्राप्तुमेच्छन्, तसादन-

रूपा वाजः पेयः प्राणा येन स वाजपेय इत्यपरं निर्वचनं। सामखैतद्यागसाधनलात् तदभेदेन यागं तदेदनञ्च सौति ''सोमो वै वाजपेय;। यो वै सोमं वाजपेयं वेद। वाज्येवैनं पोला भवति। श्राऽस्य वाजी जायते" इति। एनं वाजपेय-गतं सामं। फलस्तानाभेदीपचारेण सीति "ऋतं वै वाज-पेयः। य एवं वेद। ऋत्यनं। ऋाऽस्वान्नादे। जायते" इति। यागप्रतिपादकवेदाभेदे।पचारेण स्तीति ''ब्रह्म वै वाजपेयः। य एवं वेद। श्रत्ति ब्रह्मणात्रं। श्राऽख ब्रह्मा जायते" दति। ब्रह्मणा वेदाधापनसमादितया गुरुदचिणयेत्यर्थः । ब्रह्मा वेदाध्यापकः। मन्त्राचारणसाधनस्तवागभेदे।पचारेण स्ताति "वाम्वै वाजस्य प्रसवः। य एवं वेदः। करोति वाचा वीर्यः। ऐनं वाचा गच्छति। ऋषिवतीं वाचं वदति" दति। देवसवि-तः प्रसुतित्यादिमन्त्ररूपा वागेव वाजस्य वाजपेयस्य प्रसव उत्पत्ति हेतु:। य एतदेदिता स तया सभायां पाण्डित्य रूपया वाचा वीर्यमितिश्रयं करोति, सभागतस्र विदल्खाः स्तृतिरू-पया वाचा युक्त एनमागच्छित बद्धधा प्रशंसतीत्यर्थः। पुन-रपि वाजपेयवाक्यं श्राष्ट्यामि तद्धं ज्ञास्त्रामि अनुष्टास्त्रामी-त्येतादृशीं प्नर्पीत्यपिशब्दोपेतां वाचं सर्वदा वदति श्रद्धालु-र्भवतीत्यर्थः । एकादशानुवाकगतानामु ज्ञितिमन्त्राणां पाठं विधातुं प्रकीति "प्रजापितर्देवेभ्यो यज्ञान् व्यादिशत्। स श्रात्मन् वाजपेयमधत्ता। तं देवा श्रव्जवन्। एष वाव यज्ञः। यदाजपेय:। श्रयोव नेाऽत्रास्त्रिति। तेभ्य एता उज्जितीः

प्रायच्छत्" इति। प्रजापतिरितरेभी देवेभीऽशिष्टीमादीन् यज्ञान् विभन्य दत्ना वाजपेयं खिसानेव खापितवान्, देवास वाजपेय एव मुख्या यज्ञा उता उसाकमणव भागा उस्लिख मु-वन, स च तेभ्य उज्जितिमन्त्रान् प्रायच्छत्। विधन्ते "ता वा एता उच्चितया बाखायनो। यज्ञस मर्वेवाय। देवताना-मनिर्भागाय" इति। बाखायने बाखायेरन् पठनीया इत्यर्थः। तत्पाठेन यज्ञस्य सर्वलमवैकत्यं भवति। देवतास्य भा-गयुक्ता भवन्ति। तेषु मन्त्रेव्यग्निरियने। विष्णुः साम दत्येवं तत्तज्ञागभाजा देवता श्रावाताः। श्रयं विधिरापसम्बेन स्पष्टं दर्शितः "श्रमिरेकाचरेणेति धावत्यू जितीर्यजमानं वाचयति" इति। उज्जितिमन्त्राणां रथधावनकाले पठनीयलात् धावन-विधिसमीप एवायं विधिह्त्क्रष्टयः। श्रसः च विध्युत्कर्षस प्रसङ्गेन बुद्धिस्यं पुरुषार्थलेन कतुप्रकरणादुत्क्रष्टयं। कञ्चित्पति-यद्दनिषेधं विधित्सुः प्रसीति "देवा वै ब्रह्मणञ्चानस्य च ग्रम-लमपान्नन्। यद्रञ्जाणः शमलमासीत्। सा गाथा नाराशः -खभवत्। यदन्तस्य। सा सुरा" इति। ब्रह्मणा वेदस्य ग्रमलं मिलनभागमपान्नन् ऋपनीतवन्तः। वराणां राजामात्यादी-नामा समन्तात् प्रशंसनं नराशंसः, तदिषया गीर्नाराशंसी। प्रतिग्रहनिषेधं विधन्ते "तसाद्वायतञ्च मन्तस्य च न प्रतिग्टहां। यत्प्रतिग्रहीयात्। प्रमलं प्रतिग्रहीयात्'' इति। यसाह्रीकिक-मनुखविषयगानसुरे मलक्षे, तसात्तादृशगानपरस सुरा-पानमत्तस्य च धनं न प्रतिग्रहीयात्। प्रकाराकारेण वाज-

पेयं प्रशंसति "सर्वा वा एतस्य वाचाऽवरुद्धाः। यो वाजपेय-याजी। या पृथियां याग्री या रयलरे। यानिरिचे या वाया या वामदेखे। या दिवि यादित्ये या बहति। याप् चैषधीषु या वनस्पतिषु" दति। पृथियन्तरिच युक्षं यह्मा-कचयं तदभिमानिदेवताचयं, रथनार्वामदेव्यवृहदूपं उत्त-बोकाभिमानिदेवताप्रियं यसामत्रयं, त्रवेषिधवनस्पतिक्षं यद्यागोपयुक्तद्रयत्रयं, तस्य मर्वस्य मम्बन्धिन्या या वाचः ताः सर्वा एतस्य वाजपेययाजिने।ऽवरुद्धाः सम्पन्नाः। तत्र साम-समित्रियो वाचस्तदाश्रयस्ता च्चच एव। पृथियै लान्तरिचाय ला दिवे लेखेते यूपप्राचणमन्ताः पृथिव्यादिविषया वाचः। श्रम श्रायूंषीत्यादि राग्ने यातिग्राद्यमन्त्रो ऽग्निविषया वाक्। श्वा वाया ऋषेति ग्रहान्तरमन्त्री वायुविषया वाक्। तुरीया-दित्यसवनं त इन्द्रियमित्यादिग्रहान्तरमन्त्र श्रादित्यविषया वाक्। श्राप उन्दन्तित्यादिरव्विषया वाक्। श्रोषधे चाय-खैनमित्याषिविषया वाक्। स्रपस्या देवा वनस्यतिरित्या-दिवंनस्पतिविषया वाक्। एवं पृथिवी दोचेत्याद्या बच्च उदाहार्थाः। तदेवं सर्ववागवरेशधादाजपेयः प्रश्रस्तः। तामिमां प्रशंसाम्पसंहरति "तसादाजपेययाच्यार्विजीन:। सर्वा ह्यस्य वाचाऽवरुद्धाः" इति । श्रार्लिजीनः वाजपेयं यष्टुं प्रशस्तानृ-लिजाऽईति। वाजपेयेने द्वा परार्थमार्लिका चाईति। इत्यमे-केनानुवाकेन वाजपेया विह्तिः। ऋथान्येनानुवाकेन ग्रहिन-भेषा विधीयको। तत्रातियाञ्चान् विधातुं प्रस्तीति "देवा वै

यदन्यैर्गईर्यज्ञस्य नावार्त्यत । तदित्या हीरितगृह्यावार्त्यत । तद्तिया ह्याणामितिया ह्यलं" दति। श्रन्धेरैन्द्रवायवादिय हैर्यत् फलं न प्राप्नुवन् तदप्राष्टं फलमतिया ह्यस = ज्ञके र्यहेरतिशयेन ग्रही ला खाधीनं कतवन्तः। इतरयचानतिकम्य दुष्रापं फलं गृज्ञात एभिरित्यतिगाच्चाः। विधन्ते "यदतिगाच्चा ग्रच्चन्ते यदेवानीर्ग्रहेर्यज्ञस्य नावरुने। तदेव तैरतिग्रह्मावरुने" इति। प्रकृतिगतानामाग्नेयेन्द्रमीर्याणामतिग्राह्याणां चादकादेव प्राप्त-लात् तदिधिलभान्तियुदासाय सङ्घाविशेषं विधत्ते "पञ्च ग्रह्मन्ते। पाङ्को यज्ञः। यावानेव यज्ञः। तमाय्वावर्त्ये" इति। धानाः करमा द्रत्यादिबाह्मणेदा इरणेन यज्ञसः पाङ्ग-लमसल्लइ शितं। वच्छामाणैरिन्द्राय जुष्टं ग्रहामी लोताहु शैरिन्द्र-लिङ्गकैर्मन्त्रेरेव तद्ग्रहणं विधत्ते "सर्व ऐन्द्रा भवन्ति। एकधैव यजमान दन्द्रियं द्धाति" द्ति। मर्वेषामेकदेवताकलेनैकवि-धेन्द्रियधार्कलं। ग्रहान्तराणि विधन्ते "मप्तद्रश प्राजापत्या ग्रहा ग्टह्यन्ते । सप्तदशः प्रजापतिः । प्रजापतेराष्ट्री" दति । प्रजापतेः सप्तदशलं ''यो वै सप्तदशं'' (सं०१का०।६प्र०।११श्व०) दत्यची-पपादितं। वच्चमाणामया विष्ठा द्यादिकाम्टचं कुविदङ्गेत्या-दिका च विषयविश्रेषेण व्यवस्थितां विधन्ते "एकयर्चा ग्रह्णाति। एकधैव यजमाने वीर्थं दधाति" इति। तेषु ग्रहेषु द्रव्यदयं विधत्ते "सामग्रहा स्य सुराग्रहा स्य ग्रहाति। एतदे देवानां परममत्रं चत्रामः। एतमानुखाणां चतुरा। परमेणैवासा त्रनादीनावरमनाद्यमवरुखे" द्ति। मनुष्याणामधमजातीना-

मिति शेव:। शालिमुद्गादिकं परमानं, यावनालप्रियङ्गादि-कमवरं। यदा परमान्नमणितः तदानीमवरान्नसम्पत्तिः किम् वत्रया। उत्तग्रहप्रकार्यापस्तम्वन स्पष्टीकृतः "ऐन्द्रमित्राह्यं ग्रहीला 'उपयामग्रहीताऽमि नृषदं ला' इति पञ्चेन्द्रानित्याच्यान् ग्रह्माति तेषां पूर्ववत्क स्पः, षोडिशानं गृहीला 'श्रया विष्ठा जनयन् वार्वराणि दित सप्तदभ प्राजापत्यान् ग्टहाति तेषां षे। ज-भिवत्क ल्यः 'कुविदङ्ग' दत्यपरस्मिन् वरे प्रतिप्रस्वाता सप्तदश्रीन-रुपयामै: सुरायहान् ग्टहाति" द्ति। दिविधयहविधिमनू स प्रशंसति "सामग्रहान् ग्टलाति। ब्रह्माणां का एतत्तेजः। यत्सामः। ब्रह्मण एव तेजसा तेजा यजमाने दधाति। सुराग्रहान् ग्रहाति। त्रत्नस्य वा एतच्छमलं। यसुरा। त्रत्नसीव ग्रमलेन ग्रमलं यजमानादपहन्ति" दति। त्रह्मणे त्राह्मणस्थाचितं तेजः सामः। त्रत एव तदभावे वात्यलमासायते "यस्य पिता पितामहो वा मोमं न विवेत् स बात्यः" इति। प्रकारान्त-रेण विधिद्यं प्रशंगति "मामग्रहाश्च सुराग्रहाश्च रहा-ति। पुमान् वै सामः। स्त्री सुरा। तिनायुनं। मिथुनसेवास्त्र तदाज्ञे करोति प्रजननाय। श्रात्मानमेव सामग्रहै: सुणोति। जायाप् सुरायहै:। तसादाजपेययात्र्यमुभिँ होके स्तियप् सम्भवति । वाजपेयाभिजित इस्त "इति । सुणेति प्रीण-यति। तसाज्जायाभिमानिदेवतायाः सुराग्रहेसोषितलात् स्वर्गचोको खापेचितां रामादिस्तियमनुभवति, तदेततामर्था-मध युक्तं वाजपेयेन समादितलात्। वर्गदयस पूर्वे निर-

कालविभेषं स्थानविभेषच्च विधन्ते "पूर्वे सामग्रहा गृह्यन्ते। अपरे सुराग्रहाः । पुराऽचः सामग्रहान्तादयति । पञ्चाद-च र सराग्रहान्। पापवस्त्रसस्य विष्ठती" दति। पुरोऽचं प्रक-टसाधसात् श्रवसः पुरः। वापं सुराग्रहरूपं निन्दितं कर्म, वस्त्रमं वसुमत्तरं सामग्रहरूपं पुष्यं कर्म, तसार्विधती वि-भागेन धारणाय। व्यतिषङ्गं किथन्ते "एष वै यजमानः। यसीमः। अन्नर् सुरा। सीमग्रहार् खु सुराग्रहार् य व्यति-षजति । अञ्चाद्येनैदैनं यतिषजति" इति । यतिषङ्गप्रकार त्रापसम्बेन दर्शितः "व्यतिषङ्गं मोमग्रहै: सुराग्रहान् ग्रह्णाति प्रवें। अर्थ्य प्रकाति जघन्यः प्रतिप्रस्थाताः दित्। व्यतिषङ्गं व्यतिषज्येत्यर्थः । ऋध्वर्युणा प्रथमे सामग्रहे यहीते सति प्रति-प्रस्थाता प्रथमं सुराग्रहं ग्टलीयात्। तता दितीये दितीयं, में। उयं व्यतिषङ्गः। श्रध्वयारह्वणस्य विधासमानस्य मन्त्रमु-त्याद्य व्याच्छे ''ममृदः स्थ मं मा भद्रेण एङ्क्रेत्या ह। ऋतं कै भद्रं। श्रन्नाचेनैवैन स् सर्स्किति" इति। हे सामग्रहा यूयं मणुचः ख मन्पर्कयाग्याः ख, त्रता मां भट्रेण श्रेयमान्नेन मणुङ्क संयोजयत। प्रतिप्रखातुरुद्रवणस्य विधासमानस्य कर्णस्तं मन्त्रमुत्याद्यितुं प्रस्ताति "श्रवस्य वा एतच्छमसं यसुरा। पामिव खलु वै भ्रमलं। पामना वा एनमेत इसलेन व्यतिष-जित । यत्मेमग्रहार्श्य सुराग्रहार्श्य यातिषजिति" इति । पाभेव पापरूपमेव लोकवेद निषिद्भ लात्। मन्त्रमुत्पाद्य व्या-चष्टे "विष्टचः स्थ वि मा पामना एङ्कोत्याह पामनैवैन प्रम-

लेन वावर्त्तयति। तसादाजपेययाजी पूता मेध्या दिच्छाः" इति। हे सुरायहा यूथं विष्टचः स्व विभागयायाः स्व अता मां पामना विष्टक्क वियोजयत । तसात् पापया वृत्तलादयं इइद्वी यष्टुं दिचणां दातुच्च योग्यः। ऋध्वर्यप्रतिप्रस्थाचे रू-ट्रवणं विधत्ते "प्राङ्द्रवति सामग्रहै:। त्रमुमेव तैर्लीकम-भिजयति । प्रत्यङ् सुराग्रहैः । इममेव तैर्जीकमभिजयति" तदेतदुड्वणमापसम्बः साष्टीचकार "सम्पृचः स्व मं मा भद्रेण पृङ्क्तीत प्राङ्घ्यर्थः सामग्रहेरु इवति विष्टचः स्थ वि मा पामना पृङ्गिति प्रत्य ङ् प्रतिप्रस्थाता सुराग्रहैराहवनीयं न्य ङ् ते से। म-यहैरवतिष्ठनो मार्जाखीयं न्यङ् ते सुरायहैः "दति। प्रचारं विधत्ते "प्रतिष्ठन्ति से। सम्बद्धैः । यावदेव सत्यं। तेन स्वयते" दति। प्रतिष्ठन्ति प्रचरन्ति जुङ्गतीत्यर्थः। सत्यसवस्यंभावि फलं तद्यावदिस्त तेन सर्वेणायं यजमानः स्वयते प्रेर्चते । क्रत्सं फलमृद्भिष्य सामग्रहेर्ज्ञतवान् भवतीत्यर्थः। विधत्ते "वाज-स्झः। सुराग्रहान् हर्ना। अनृतेनैव विष्ण् स्ट्राजित" इति। वाजस्ते। द्वार्जियारी वैशाः, तेभाः सुराग्रहान् सामरहितान् दयुः, सुरायाः शमललेनानृतसदृशलादिशम-धमजातिमनृतेनैव संयोजितवान् भवति। द्विणाविशेषं विधत्ते "हिर्ख्यपाचं मधोः पूर्णं ददाति। मधवीऽमानीति" दति। मधु माचिकं। मध्वादिभाग्यद्रव्ययुक्ता भवानीत्यनेनाभि-प्राचेण मधुपूर्णं सुवर्णपाचं द्यात्। तद्दानस्य क्रण्णसदान-साहित्यं विधत्ते "एकधा ब्रह्मण उपहरति। एकधैव यज-

मान त्रायुक्तेजो दधाति" दति। क्रष्णलमाहित्यञ्चापक्तम्बो दर्भयति "क्षणालं क्रणालं वाजस्यः प्रयच्छति तानि प्रत्यादाय ब्रह्मणे ददाति मधुष्ठालञ्च सैावणें मतमानस्य कतं" दति। गइविधिमनेनानुवाकेन समायानुवाकानारे पश्छन् विधातं प्रस्तीति "ब्रह्मवादिनो वदन्ति। नाग्निष्टोमो नोक्थः। न षोडशी नातिराचः। श्रथ कसादाजपेये सर्वे यज्ञकतवाऽव-रुधना इति। पश्रुभिरिति ब्रूयात्' दति। यज्ञशब्देनोद्देश-त्यागरूपाः प्रयाजादयः प्रत्येकमभिधीयन्ते । तत्समूहरूप एव फलसाधनात्मा कर्मविशेषः क्रतः। वेदवादिने सिलिला परसार मेवं विचारयन्ति, यज्ञाख कतवञ्च सर्वेऽपि वाजपेये **उन्तर्भेता इत्यस्ति प्रसिद्धिः, तत्कयमुपपद्यते। तथा हि प्रया-**जादीनां दीचणीयादिदारा तचान्तर्भावेऽप्यग्निष्टामादीना-मनन्तर्भावात्। तेषां ब्रह्मवादिनां मध्ये कञ्चिदुद्धिमानेवमुत्तरं ब्रुयात् 'त्रशिष्टोसादिगतैराग्नेयादिसवनीयपग्रुभिः क्रतवे। उन्तर्भताः' इति । पग्रह्न् विधन्ते "श्राग्नेयं पग्रमालभते । श्रुविष्टाममेव तेनावर्न्धे। ऐन्हाबेनोक्षं। ऐन्हेण षाडिशनः स्ताचं। सार्खत्यातिराचं। साहत्या वृहतः स्ताचं। एतावन्ता वै यज्ञकतवः। तान् पश्छभिरेवावरून्धे" इति । आग्नेयादयो ऽग्निष्टामादीनां व्यावर्तकाः पश्चवः। घाडशिना यहस्य स्ताचं, तेन स ऋतुरूपलच्छाते। सारखती मेघी, सा चातिरात्रस व्यावृत्ति हेतु:। माहती वशा, तयानूबन्ध्यया वृहत्सामसम्बन्धि स्ताचमवर्त्यो, तेन च स्ताचेण वाजपेय उपलच्छते। तस्य चा-

साधारणलात् तानेतान् पग्रविधीन् बेाधायन उदाहरति "श्रायिनं ग्रहीला षद्भाना श्रादाय यूपमभीति खर्नेतं यूप-मुत्युच्याचैनान् पश्रूनुपाकरे। त्याश्रेयमैन्द्राश्रमेन्द्रं माहतीं वशां सप्तद्भ प्राजापत्यान् स्थामान् एकरूपान् सारखतीमन्ततः" दति। श्रापसम्बन्धाग्रेयादीनां चादकप्राप्तानामनुवादं मला मेषीमारुत्योविधिमुदा इरति "पग्रुका ले चीन् क्रतुपगून्पा-क्रत्य मारुतीं वणामुणाकरोति सारखतीच मेषीं" इति। भात्मादिपीतिचेतुलेन सम्मादिलोकजयचेतुलेन तेज:प्रस्ति-धारणहेतुलेन च कतुपभून् प्रशंगति "आत्मानमेव खुणात्य-ग्निष्टामेन । प्राणापानावुक्योन । वीर्यप् षाडिशानः स्ताचेण । वाचमतिराचेण । प्रजां वृहतः स्तीचेण । इसमेव स्नामिन जयत्यग्रिष्टामेन। श्रनारिचमुक्थेन। सुवर्गे लेक्ष्र घेडिशिनः स्त्रीचेष । देवयानानेव पय श्रारीहत्यतिराचेण। नाकर रोइति बृहतः स्तोचेष । तेज एवात्मन्धन त्राग्नेयेन पश्चना । श्रीजो बलमैन्द्राग्नेन। इन्द्रियमैन्द्रेण। वाचः सारखत्या। उभावेव देवले। कञ्च मनुष्यले। कञ्चाभिजयित मारुत्या वश्रया" इति । अवाशिष्टोमेनेत्यादिमञ्दैसिन्यादका आशेयादि-पश्ची विविचिताः। पश्चिविधेः प्रस्तुतलात्, श्राग्नेयेन पश्चनेत्य-न्तिमपर्थायविधानाच। विधत्ते "सप्तदग्र प्राजापत्यान् पग्रू-नालभते। सप्तद्यः प्रजापितः। प्रजापतेराष्ट्री" दिता तेषु पग्रुषु गुणदयं वाकाभेदमङ्गीकत्य विधत्ते "श्यामा एक रूपा भवन्ति। एवमिव दि प्रजापितः सन्ध्धे" इति। पश्रनासेक-

रूपलं नामैकविधयः क्षपुच्छादिभिर्युक्तलं। प्रजापतिश्रब्देनाचे-यरस्य हिरण्यगर्भग्रीराद्यभिव्यतेः प्रागवस्था विवच्छते। सा चावस्था स्थामेव भवति। तम श्रामीत्तममा गृढमिति श्रुतेः। जगद्रूपस्य नानालसानुत्यत्तरेकरूपलं। एकमेवादितीयमिति अते:। पशूनां जगदीयरेण साम्ये सति सम्दद्धिर्भवति। प्रक्र-तिस्ते अधिमीचे पणी पर्यक्षिकरणादू धें श्रविल सेना ल साख विहितलात्, अवापि चोदकपरम्परचा तसाप्ती सहसाल-कानं निषेधति "तान् पर्यक्रिकतानुत्मुजति" इति। तदानीं नालभेतेत्वर्थः। त्रालभास्य व्यवधाने कारणमाह "मक्ता यज्ञमजिघार्यन् प्रजापतेः । तेभ्य एतां मारुतीं वशामाल-भत । तथैवैनानग्रमयत्' दति । सप्तद्शप्रजापतिक्षे यः प्रजापतेर्यज्ञः, तं यज्ञं सरुतः पर्यम्भिकरणादूष्ट्रें इन्तुम्यताः। तदानीमृत्को चरूपेण प्रजापतिर्मरुद्धी वशामालभत कुद्धा-नारतस्या वणया णमितवान्। प्राजापत्यानां सञ्ज्ञपनका खं विधन्ते "मारुत्या प्रचर्य। एतान् सञ्ज्ञपयेत्। मरुत एव श्रमिवला। एतैः प्रचर्ति। यज्ञस्वाघाताय" इति। प्रचर्य मारुत्या वशाया वर्षा जलेत्यर्थः । सप्तदशानां वपानां सह-प्रचारं विधन्ते "एकधा वपा जुहोति। एकदेवत्या हि। एते। श्रथा एकधैव यजमाने वीधें दधाति" इति। विधत्तें "नैवा-रेण सप्तदशयरावेणैतर्हि प्रचरति। एतत्पुराङागा ह्येते। श्रथा पशूनामेव किंद्रमपि द्धाति" इति। नीवारैर्निष्यस्य इः नैवारः, सप्तद्यसञ्चानैः भरावैर्निरुप्तः सप्तद्यभरावः, तेनैव चर्णैतर्हि प्राजापत्यवपादेशमादू द्वें प्रचरेत्। एष एव चरः परापुरी डाम खानी थे। येषां प्राजापत्यपमृनां त एतत्प्री डा-माः। त्रतः प्रकृती यथा वपया प्रचर्य पुरोडाग्रेन प्रचर्ति तददचापि। किञ्च वपात्वेदात्पणूनां यिक्छ द्रं कर्मवैक खं भवति तदेतेन चरणा पिहितं भवति। सारख्या मेळा श्रङ्गप्रचा-रख कालविशेषं विधत्ते "सारखत्यात्तमया प्रचरति। वासी सरखती। तसात्राणानां वागुत्तमा। अधा प्रजापतावेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति। प्रजापतिर्हि वाक्" इति। सारखती यथा-त्तमा चरमा भवति तथा प्रचरेत्, सप्तदश्रपश्वज्ञप्रचारादूर्ञ्ज प्रचरेदित्यर्थः। यसात् सारखत्या उत्तमलं तसास्नोकेऽपि सरसतीरूपा वाक् प्राणानां चचुःश्रीवादीनां मध्ये उत्तमा सभामधे विद्रमात्यादेवीियानः प्रागल्भ्यदर्भनात्। किञ्च प्रजापतेः सरखतीपतिलात् तदभेदे। पचारेण वागूपले सति मारखत्या समापनेन प्रजापतावेव यज्ञः समापिता भवति। गारखत्या मेथाः कञ्चितुणं विधत्ते "त्रपन्नदती भवति। तसात्मनुखाः सर्वां वाचं वदन्ति" इति । श्रपतितदन्ते।पेता मेषी कार्या। लोकेऽयपिततदन्ताः पुरुषाः सर्वाष्यचराणि यथात्रस्थांनप्रयक्षोपेतान्येवाचारयन्ति। तदेवं ब्राह्मणगतेना-न्वाक त्रयेण वाजपेयगता विधयो निरूपिता:। श्रथ मन्त्र-वाखानहपान् ब्राह्मणानुवाकान् तत्तनमन्त्रैः सद्देवादाद-रामः। तत्र प्रथममन्त्रस्य विनियोगं बोधायन त्राइ 'दीच-णीयां निर्वेष्यन् साविचं जुहोति "देव सवितः प्रसुव यज्ञं

प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिखी गन्धर्वः। केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवीचमच खदाति नः" खाहिति। दीचाइतोहीयान् माविचं जुहोति। प्रायणीयां निर्वस्थन् साविचं जुहोति'द्रति। हे सवितर्देव प्रेरकान्तर्थामिन् श्रस्मदीयं वाजपेययज्ञं प्रव-र्तेय, यज्ञपतिं यजमानं भगाय अनुष्ठानरूपायेश्वर्याय। दिवि-भवा या गन्धर्वः सवितुरनुग्रहात् केतान् पुनाति प्राणिनां विज्ञानानि शोधयति, साऽसाकं केतं वाजपेयविज्ञानं पुना-तु शोधयेत्। वाचस्यतिश्च मविचानुज्ञाते।ऽद्यास्मिन् कर्मणि वाचं श्रस्नाभिः पठितान् वाजपेयमन्त्रान् खदाति खदयतु यथावत्पाठयतु । श्रनेन मन्त्रेण होमं विधन्ते "सावित्रं जुहाति कर्मणः कर्मणः पुरस्तात्" इति। तदेतद्वाधायनेनैवा-दाइतं। तत्तत्कर्मादा हाममुपपादयति "कस्रदेदेत्याङः। यदाजपेयस्य पूर्वे यदपरिमति। सवित्रप्रस्त एव यथापूर्वे कर्मणि करोति" दति। \* बद्धक्रमैरक्नैश्चोदकप्राप्तेः प्रत्यचिविचितै-† श्चोपेतस्य वाजपेयस्य यदङ्गं पूर्वभावि यच पश्चाद्भावि तना-नुष्यः को वेदेति बुद्धिमना त्राज्ञः, साविवहोमे तु कते सविचा प्रैरित एव सन् क्रममनु इड्डा क्रतवान् भवति। प्रति-कर्भ तमेतं होमं कर्तुमग्रतां प्रति पचान्तरं विधन्ते "सवने सवने ज्होति। श्राकमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरते। सुवर्गस्य खोकस्य समधी" दति। उत्तेन त्रयाणां सवनानामादी होमेन

<sup>•</sup> बद्धकारेखोदकप्राप्तिरिति का० पुक्तकचयपाठः। † चोदकस्थेति का० पुक्तकचयपाठः।

छ में प्राप्तृं से तुस्थानीय साज सर्णं कतवान् भवति । त्रस्थ सन्तस्थ चतुर्थपादे खदनसान्नविषयस वाग्विषयलमन्पयक्तिनित प्रक्षां निराकतुँ छाचष्टे "वाचस्पतित्राचमद्य खदाति न रत्या ह। वासे देवानां पुराऽनमासीत्। वाचमेवासा श्रन्न थ खदयित" दति। सुत्या देवैसृप्तलाद् वाचा देवान्नलं। कन्य:। रथ एष दिचिणे श्रीणान्ते रथवाइन श्राहिता भवति तम्-पसादयति "दन्द्रख वज्रीऽसि वार्चन्नख्यायं दृत्रं वधात्" र्ति। वार्चन्नो वैरिघाती योऽयमिन्द्रस्य वज्रः हे रथ स एव लमिस लया सहकारिणा सहितोऽयं यजमाना वृत्रं वैरिणं वथात्। रथवाइने काष्ठविशेषे स्थापिते गमनाय सज्जीकर्तुं तस रथस तसात्काष्टादवरोइणं विधत्ते "दन्द्रस वज्रो ऽसि वार्चन्न इति रथमुपावहरति विजित्यै" इति। कन्यः। श्रयैनं धूर्यहोतमनार्वेद्यभ्यावर्तयन्ति "वाजस्य नु प्रसवे सातरं सहीमदितिं नाम वचमा करामहे। यसामिदं विश्वं भ्वन-साविवेश तस्थां ना देवः सविता धर्म साविषत्" इति। द-चिणवेदिश्रोण्यनो रथवा इनादवरोपितं रथं मै। मिकवेदिमध्ये प्रादिचि छोनान येदि त्यर्थः । वाजस्य नु श्रवसीव प्रमव उत्पत्ति-निमित्तं मातरं श्रवस्य निर्माचीं महीं वेदिरूपां पृथिवीं श्रदितिं नाम श्रखण्डनीयामेव वचगा सुत्या कराम हे कुर्मः। बसां पृथियामिदं सर्वे भूतजातं प्रविखावतिष्ठते तस्यां पृथि-व्यां ने । उसाकं धर्म धारणं सविता देव: साविषदनुजानातु। अनेन मन्त्रपाठेन भूमिं तदाश्चितं जगच खाधीनलेन सन्पा-

दयतीत्येवं व्याचष्टे "वाजस्य नु प्रसंवे मातरं महीमित्याह। चचैवेयं। चचास्यामधि। तदेवावरुन्धे। अधा तसिन्नेवाभये ऽभिषिच्यते" इति। न केवलं तयोः खाधीनलं, किन्लेतस्मि-स्भयस्मिन् भूम्यां तदाश्रितजने च राजलेनाभिषिको। भव-ति। कल्यः। श्रयायान् पल्यूलयति "त्रस्वन्तरस्टतमसु भेषज-मपामुत प्रशस्तिस्रया भवध वाजिनः" इति । पत्सू लयति जले ञ्चावयति शरीरं प्रचालयतीत्यर्थः। श्रमु मध्ये उपस्तु निवारनं रोगनिवारकञ्च सारं वर्तते। हे वाजिनोऽस्रवन्ते।ऽस्राः। श्रपां सम्बन्धिनीषु उत प्रशस्तिषु श्रम्टतलभेषजलसदृशीषु श्र-न्याखिप गुणवत्त्वप्रशंसासु यूयं सम्बद्धा भवथ। विधत्ते "श्रप्त-न्तर स्तमपु भेषजिमित्ययान् पच्चूलयति। अपुवा अयस हतीयं प्रविष्टं। तद्नु वेनन्नवज्ञवते। यद्मु पत्यूनयति। चदेवास्त्रापु प्रविष्टं। तदेवावरु स्वे" इति। स्वपचितुं प्रवेशिता ऽष्यश्वः स्त्रेच्क्या क्रीडन् जलस्थापरि स्रवते। तचेदमुत्पेचते। श्रमु दोनिनी श्रय इति श्रुतेरयजनाका ले गर्भसम्बन्धि हती-यमंत्रजातं जलेऽविखितं भवति। यथा मनुख्यमें तदत्। त्रत एव हि मनुष्या नवप्रस्ताया योषिता गर्भस्थानं समा-धातुं बद्धभिरीषधैश्विकित्सां कुर्वन्ति। एवञ्च मत्ययमण्य-स्तदंशजातमनु वेनन् नु कामयमाना नु प्रायेणावस्वते, यथा विनष्टद्रव्यमन्विच्छन् पुरुषे। जले पुनः पुनर्भज्ञन् उत्तिष्ठति तदत्। एवच सत्यध्वर्धः भावयतीति यत् तेनासु प्रविष्टं श्रया-वयवजातं तत्सवं सम्पादितवान् भवति। प्रकारान्तरेण ञ्चा-

वनविधि स्तीति "वज्ञ वा श्रश्चो अमेध्यमुपगच्छति। यदम् पच्छूलयति । मेधानेवैनान् करोति" दति । श्रश्चः खलु पृथियां यत काष्यगुचिप्रदेशे विपरिवर्तमाने। बक्कविधममे-थ्यमयज्ञाईमुक्तिष्टादिकमुपगक्ति, त्रतीऽध्वर्युः प्रचालने-नाश्वान् यज्ञयाग्यानेव करोति। कल्पः। श्रथ दिल्णं याग्यं युनित "वायुर्वा ला मनुवी ला गन्धर्वी: मन्नविष्णिति:। ते त्रग्रे त्रयमायुक्तने त्रसिन् जवमादधुः" इति। याग्रं रघे यो तुमईमयं। वायुश्व मनुश्व पञ्चविं प्रतिसङ्घाका गन्ध-र्वाञ्चिति मिलिला सप्तिवंशतिमङ्खाका ये पुरुषास्ते सर्वेऽये ऽसात्तः पूर्वे रथे संयोजितवनाः। ते पुनः सर्वे पृष्ठसंमार्जना-युपचारेणासिन्ये वेगं समादितवन्तः। वायुस्वामयाजयत् मनुस्लामयाजयदितिं पृथायाक्यकरणं तथार्मखावज्ञापनाधै। श्रदं युनज्मीत्यभिप्रायः। श्रदं युनज्मीति पाठं परित्यज्य वायुर्वा लेति पाठसाभिप्रायमा इ "वायुर्वा ला मनुर्वा लेत्या ह। एता वा एतं देवता श्रये श्रश्वमयुद्धन्। ताभिरेवैनान् युन-ति । मवस्थो जित्यै'' इति । योजयित्यणां देवानामन्य हाद्य-ज्ञस्थात्कर्षेण जया भवति। विधत्ते "यजुषा युनिक व्यावस्य" इति। अनुष्ठुप्कन्दस्लादृगूपाऽपि वायुर्वालेति मन्त्रा यज्-वैंदपिटतला चनुरित्युपचर्यते। खैा किके रथे मन्त्रमन्तरेणा-अयोजनादच समन्त्रकलेन व्यादित्तर्भवति। कन्यः। अधास्य पृष्ठं मर्ख्यते "त्रपान्नपादाक्रुहेमन्य अर्मिः ककुद्मान् प्रद्य-र्तिवीजसातमस्नेनायं वाजश मेत्'' इति । मर्म्ट अते पुनः पुनः

संमार्छ। हे अपात्रपात् अवनकाले जलस्य कालुम्यानापाद-नादविनाशियतः, श्राशुहेमन् तीव्रगनः, तादृश हे श्रश्व जले य अर्मिः कजुद्मान् कजुदिदेवन्तः प्रत्रितः निमज्जनेन प्रसक्त खोपद्रवस्य प्रकर्षेण हिंसकः, वाजसातमः संखापका-रिलेनातिश्रयेनात्रप्रदः, तेन तत्पृष्ठलग्नेनार्मिणास्मानं वाज-मनं सेत साधय। विधन्ते "त्रपानपादाग्रहेमनिति संमार्छ। मेथानेवैनान् करोति। अयो स्तीत्येवैनानाजि सरिखतः" इति। पृष्ठसंमार्जनेन ग्रीधितलाद्यागयायलं। किञ्च धाव-नार्थायाः सप्तद्शशरपातपरिमिताया समेरविधराजिः, तं प्रति सरिखन्ति गमिखन्ति, तान् गमिखते। श्वान् पृष्ठ-संमार्जनक्रपेणापलालनेन स्तात्येव प्रात्माद्यत्येव। कल्पः। श्रय रथमभिप्रैति "विष्णोः क्रमोऽसि विष्णोः क्रान्तमि विष्णार्विकान्तसि" इति। तदेतद्यजमानकर्म। तथा चाप-स्तम्बः 'विष्णोः क्रमाऽमीति रथं यजमानोऽभीति' इति। यज-मानख मम हे प्रथम प्रक्रम वं विष्णार्थापनशीलस्य जगदी-श्वरस्य चिविक्रमावतारस्य प्रक्रमोऽिंग, प्रथमपद प्रचेपेण जितो भू लोकोऽसि। हे दितीय प्रक्रम लं कान्तं विष्णोर्दितीयपदप-चेपेण जितमन्तरिचमिं। हे हतीय प्रक्रम लं विकान्तं विष्णेः पराक्रमेण जितं चिविष्टपमि । विधत्ते "विष्णुक्रमान् क्रमते। विष्णुरेव भूलेमा स्नाकानभिजयति" दति। कल्पः। श्रथ रथस पचिमी संख्यायाङ्की न्यङ्कावभिता रथं याविति। पचमी पार्श्वा। पाठसु "श्रद्धी न्यद्भाविभते। रघं या ध्वानं वाता-

यमनु सञ्चरनी दूरेहितिरिन्द्रियावान् पतची ते नेाऽग्रयः पप्रयः पारयनु' दति। रथमिभतो यावद्भी जचणस्ती पार्श्वविशेषी न्यद्भा नितरां खचणभूती चक्रविशेषा। त्रत एवा-पसम आह 'श्रद्धी न्यद्भाविति रथनके श्रभिष्टशति पचसी वा' दति। ध्वान्तं ध्वन्युपेतं, वाताग्रं वाचारिप पुरे।देशं शीघ-तया वायुमणतिलङ्घानुक्रमेण सञ्चरन्ती, तादृग्यामुभाभ्या-मग्नयो ने। उसान् पारयन्तु धावनाविधं पारयन्तु। की दृशा श्रमयः। पप्रयः श्रपेचितमधं पूर्यितारः। येऽमयो दूरेहेति-रित्यादिनामापेतास्ते। एतनान्त्रगतमग्निपदं र्थावस्थितदेव-तापरलेन व्याचष्टे "वैश्वदेवा वै रथः। श्रद्धी न्यद्भावभिता रथं यावित्याइ। या एव देवता रथे प्रविष्टकाभ्य एव नम-स्कंरोति। त्रात्मना उनार्थें "इति। दूरेहेतिरित्यादिनामका श्रमयोऽत्र विश्वे देवाः तदा इन रूपे। उयं र्यः। पार्यन्विति प्रार्थनैव नमस्कारः। तेन नमस्कारेण तदीयं रथमारूढ-खापि खसार्तिर्न भवति । वेदनं प्रशंगति "त्रशमर्थं भाव-कोऽख रथे। भवति। य एवं वेद" इति। श्रमयुक्ती रथः ग्रमरथः मन्दगतिः, त्रग्रमरथः शीव्रगतीरथः, तच्हीले।ऽख वेदित्रधा भवति।

श्रव विनिधागसङ्गृहः।
"देवहोमोऽच कर्मादाविन्द्रख रथमाहरेत्।
वाजस्य वेदिमध्ये तमभ्यावर्तयते रथं॥
श्रस्तश्वान् सावयेद् वायुर्यनिक्ति तुरगं रथे।

श्रपां तदश्वपृष्ठानि मार्छि विष्णोर्थं वजेत्॥ त्रकी रथे मुश्रेत्पची, त्रष्टी मन्त्रा द्हीदिता:''। दति॥ श्रथ मीमांसा। प्रथमाधायस चतुर्थपादे चिन्तितं। "यजेत वाजपेयेन खाराज्यार्थीत्यसा गुणः। नाम वा, गुणता तच चागाहुणफलदये॥ माधारणयजेः कर्मकरणलेन तन्त्रता। चिकदयं विरुद्धं स्थात् तन्त्रतायां, फलं प्रति॥ उपादानविधेयलगुणलाख्यविकं यजे:। उद्शानृतिम्ख्यलिकं तस्य गुणं प्रति॥ त्यक्षा तन्त्रं तदाव त्ती वाक्यं भिचेत तेन सः। वाजपेचेतिशब्दोऽपि कर्मनामाशिहोचवत्"॥

वाजपेचेन खाराज्यकामा यजेतेत्यच वाजपेयग्रब्देन गुणा विधीयते। अन्नवाची वाजपेयग्रब्दः, तत्रानं पेयं सुराद्रव्यं, तचाच गुणः, सुराग्रहाणामनुष्ठेयलात्। ननु गुणले वाज-पेयद्रयवता यागेन स्वाराज्यं भावयेदित्येवं मलर्थलचणा प्रसञ्चेत, मैवं, सकदुचरितस्य यजेतेत्यास्थातस्य वाजपेयगुणे खाराज्यफले च तन्त्रेण सन्बन्धाङ्गीकारात्। वाजपेयद्रव्येण खाराज्याय यजेतेत्वेवम्भयसम्बन्धः। नन् गुणसम्बन्धे सति वाजपेयेन गुणेन यागं कुर्यादिति यजेः कर्मकारकलं भवति, फालसम्बन्धे तु यागेन खाराज्यं सम्पादयेदिति कर्णकारक-लं, ततः कथमुभयमम्बन्ध इति चेत् नायं दोषः यजेः सा-धारणलेन दिक्षपसभावात्। यजेतेत्वच प्रक्रत्या याग उत्तः

प्रत्ययेन भावनात्रा तयासु समभिव्याहारात् सम्बन्धमाचं गम्यते, तच कर्मलकर्णलयोः साधार्णं। न खल् तच कर्म-लखैव करणलस्वेव वा माचादिभधायिका काचिदमाधारणा विभक्तिः श्रूयते। श्रतः माधारणस्य यजेरुभाभ्यां गुणफला-भ्यां युगपत् सम्बन्धे सति यथोचितं तत्सम्बन्धविशेषः पर्यवस्थति। एवं तन्त्रेण सम्बन्धाङ्गीकरणे वाजपेयद्र खेण यागं कुर्यादि-त्यसार्थस सभानता दुणविधिलेऽपि नास्ति मलर्थसचणा। यचुद्भिदादिखयेवं गुणविधिः स्थान्तर्हि तान्यपि वाच्यान्यने।-दा इत्य तदीयः सिद्धानाः पुनराचिष्यतामिति प्राप्ते ब्रमः। यजेसन्तेणाभयममन्धे मति विसद्धविकदयापत्तिः स्थात्। उपादेयलं विधेयलं गुणलं चेत्येकं चिकं, उद्देश्यलमन्वा यलं मुख्यलं चेत्यपरं चिकं। तचे दे य्यलादयः खाराज्यफलनिष्ठा धर्भाः, उपादेचलादयस्त्रयः साधनस्तर्गजिनिष्ठाः। फलमृद्यिः यजिरुपादीयते, फलमनूच यजिर्विधीयते, फलं प्रधानं, यजिरुपमर्जनं। फलस्थाद्देश्यलं नाम मानमापेचाविषयला-कारः, यजेखन्हेणाभयसम्बन्धे सति विसद्धमुगादेयलं नामा-नुष्ठीयमानलाकारः। तावुमी मनः शरीरोपाधिकी धर्मा। अनुवाद्यलविधेयलधर्में। तु प्रब्दोपाधिकी। ज्ञातस्य कथन-मनुवादः, श्रज्ञातस्थानुष्टेयस्य कथनं विधिः। फलयागयाः साध्यसाधनरूपतया प्रधानले। पर्व सति फलतत्-साधनयोः खाराज्ययागयोः खभावः यां लोचनायां फलस्रो-इंग्यलादि चिकं याग खे। पादेयलादि चिकं व्यवतिष्ठते। तथा

यागस्य वाजपेयद्रव्यस्य च माध्यमाधनभावपर्यालो चनायां यागस्थादेश्वलादि चिकं द्रव्यस्थापादेयलादि चिकं पर्यवस्थित । तता यागस्य फलद्रव्याभ्यामुभाभ्यां प्रतियोगिभ्यां युगपत् सम्बन्धे मित विरुद्धचिकदयमापरेत । ननु तर्हि मास्ट्रत्तन्ते-स्थाभयमस्बन्धः, पृथक् सम्बन्धाय यजिरावर्ष्टतामिति चेन्न, वाक्यभेदप्रसङ्गात् । द्रव्येण यागं कुर्यादित्येकं वाक्यं, यागेन फलं कुर्यादित्यपरं । तस्मादाजपेयश्रब्दो न गुणविधायकः, किन्तु यथोकं द्रयं निमित्तीक्रत्याग्निहीचश्रब्दवत्कर्मनामधेयं ।

दितीयाधायस्य दितीयपादे चिन्तितं। "गान्त्रीसिस दुनात्र कर्मेकासत् वि

"श्राइतीसिस द्याव कर्मैक्यमृत भिन्नता।
एकलं सकदाखानात् सञ्चाद्या प्रयाजवत्॥
श्राखातमात्रं ने। मानं सख्या बङकर्मता।
श्रावृत्येकाद्यलं तु प्रयाजे गत्यभावतः॥
पण्नू सप्तद्य प्राजापत्यानित्यच भाष्यकत्।
विचारमाद पूर्वच कियाचिलस्पुटलतः॥
बङलोपेतपद्यभिर्वयोगादभिन्नता।
इपद्य तेन कर्मैक्यं, सञ्चा नाच कियागता॥
देवतासङ्गतस्वैव तद्धितार्थस्य पश्चिमः।
बङलसङ्गमो इपसञ्चयातः कियाभिदा"॥

तिस आहतोर्ज्होतीति श्रूयते। तत्र जुहातीत्येतदाख्यातं सिमधा यजतीत्यादिवन्नाभ्यसं, किन्तु सहदेवासातं, श्रत एक-भिदं कर्म, चिलमङ्खा तु तस्वैव कर्मण श्रादृत्या नेत्या,

यथा प्रयाजे स्वेकाद भलमञ्चा पञ्चाना मेव प्रयाजाना मा वत्या नीता तददिति प्राप्ते त्रूमः। किमिदमाख्यातं पदान्तरिन-रपेचमेव कर्मेको प्रमाणं उत पदान्तरान्वितं। नायः, वाक्यां-श्रस पदमावस प्रमितिजनकलाभावात्। दितीये विलस्ख्या विशेषितेनास्थातेन कर्मबङ्खंगस्थते। प्रयाजानान्तु पूर्वसेव सङ्खावरुद्भवादावृत्तिमन्तरेणैकादश्रलं दु:समादं, दूइ लेत-दिधितः पूर्वं कर्मण एकलमङ्खावरोधो नास्तीति वैषम्यं। त-देतहत्तिकारोदाहरणं भाष्यकारी नानुमन्यते। कर्मवाचिन श्राइतिशब्दस विशेषणेन निशब्देन नर्भवज्ञलस स्फुटतया पूर्व-पचानुत्थानात्। ददं लचे।दाजहार "सप्तदश प्राजापत्यान् पशूनालभत दत्यच प्रजापतिर्देवता चेषां पशूनां ते प्राजापत्याः" दति तद्भितयुत्पत्ती बद्धलेषिताः पश्चव एकं द्रयं। यता द्रचैक्याद्देवतैकाच यागस रूपमभिन्नमित्येकमिदं कर्म। या तु सप्तदंशिति सङ्घा सा पश्चद्रव्यगता न तु पूर्वीदाइतिनल-मञ्जीव कियागता, तसान कर्मभेदमापादयतीति प्राप्ते बूम:। श्रव प्रजापतिर्देवता यस प्रशेः स प्राजापत्य इति तद्भितान्तं प्रातिपदिकं खुत्याच पञ्चात् तद्भितान्तप्रातिपदिकार्थस प्रजापतिरेवताविशिष्टपशेः कर्मलवज्ञलविवचायामुत्यने इसे दितीयाविभित्तिबद्धवचने। तच प्रथमभाविन्या दितीया-विभन्नेरेव तावत्तद्भितात्यत्तिवेखायामन्वया नास्ति कुतः पञ्चाद्भाविने। बद्धवचनस्थान्वयः। एवं सति प्राजापत्येत्यनेन ति इतान्तप्रातिपदिके नैकपप्राट्ट खक मेकदेवते। पेतं चागस्य रूपं

समर्थिते, तादृशानां च रूपाणां वज्जलाय बज्जवननं बज्जल-विश्रेषस्य सप्तदशेति निर्दिश्यते, तसादच सङ्ख्या कर्मभेदः। एवस्य सत्यष्टमे वच्छमाणानां सप्तद्शपश्रूनामैकादशिनपश्चगण-विक्षतिलमुपपद्यते।

पञ्चमाथायस प्रथमपादे चिन्तितं।

"उपाक्ततानां किं मप्तद्यानां यूपवे स्वते। क्रमो नास्यस्ति वा नास्ति नियामकविवर्जनात्॥ श्राद्यसंक्तत्यनुष्ठानं यत्क्रमेण स एव हि। क्रमोऽन्यच प्रवृत्तिस्तु क्रमस्याच नियामिका"॥

वाजपेये सप्तद्रश्र प्राजापत्यान् पश्चनालस्त दित विहितानां पश्चनामुपाकरणिनयोजनादयः संस्काराः कर्तव्याः। तचेदृशे पश्चानुपक्षम दृदृशे च समाप्तिरिति नियमकारिणः
श्चास्त्रस्थाभावादै च्छिकेन क्रमेणोपाकरण्डपः प्रथमः संस्कारोऽनृष्ठितः। उपाक्षतानां यूपे नियोजनं संस्कारान्तरं कर्तव्यं,
तदानोमीदृशः पश्चः प्रथमं नियोक्तव्य दित क्रमनियमकारिणां श्रुत्यर्थपाठानामभावान्तास्ति क्रमनियम दित चेत्, मैवं।
उपाकरणे यः क्रमः स्वीकृतः, तस्यैव नियोजनादिसंस्कारेषु
स्वीकर्त्यत्यत्। श्रुत्यर्थपाठ दव प्रथमप्रवित्तरिप क्रमं नियन्तुसर्हित, प्रवन्या बृद्धिस्यस्य क्रमस्य त्यागकारणाभावात्। प्रावृक्षर्वति, प्रवन्या बृद्धिस्यस्य क्रमस्य त्यागकारणाभावात्। प्रावृक्षिस्कारयोक्षये पश्चन्तरेयनुष्ठितैः वेषिष्वस्थारयणपदार्थेर्थवधानं भवित। तच्च यवधानं सप्तद्येति विधिवसादभ्यनु-

ज्ञातं। प्रावृत्तिकं क्रमं परित्यच्य पश्चन्तराणां पूर्वं नियोजनं कला पश्चात् प्रयमपणार्थिद नियोजनं क्रियेत तदा दाचिंगद्भिः पदार्थै-र्थवधानं स्वात्, तन्तु नाभ्यनुज्ञातं। तस्मात्प्रवृत्त्या क्रमो नियम्यते। तचैव दितीयपारे चिन्तितं।

> "वाजपेये किमेकैकपशेः सर्वसमापनं। सर्वेषु वैकैकधर्मा श्राद्यः साहित्यसिद्धये॥ वचनात्पशुसाहित्यं प्रयोगोत्या तु कल्प्यते। धर्मसाहित्यसेतच सिद्धान्तेऽपि न हीयते"॥

वाजपेचे सप्तद्र प्राजापत्येषु पग्नु खेक के सिन् पग्नावुपाकरणिन योजनादि संस्काराः सर्वे समापनी याः। तथा सित साङ्गं
प्रधानं कर्तव्यमिति प्रयोगवचने नावगतं धर्माणां साहित्यं
प्रसिष्यति, चे दिकोऽपि धर्ममाहित्यं प्रापयति, प्रकृतावुपाकरणिन योजनादीनां साहित्यदर्भनात्, तस्मादच काण्डानुसमयो न तु पदार्थानुसमय दित प्राप्ते ब्रूमः। सप्तद्र प्राजापत्यान् पग्रूनालभत दित वचनात् पग्नुसाहित्यमवगतं। तच्च
प्रवलं, प्रत्यचेण पग्रूनित्यने नैक ग्रब्देन प्रापितत्वात्। धर्मसाहित्यं
तु न प्रत्यच्याच्येन प्रापितं, किन्तु प्रधागवचने न पिरकल्यते।
यदैकसिन् प्रयोगे धर्ममाहित्यं न स्थात् तदा कितपयधर्मवैक छोन साङ्गप्रधानानुष्टानिधिर्ने । तद्मसं प्रत्यके नापि विक्रते। धर्ममाहित्यवचनमनुष्टीयते। तद्भसं प्रत्यचात् पश्चमाहित्यवचनाद्धं सं, तस्मादेश्वदेवीं कला प्राजापत्यै स्नोत्यने प्रत्यचवचने नावगतं पश्चमाहित्यमवाधितुं

मर्वेषु पशुक्षेकेक उपाकरणादिधर्मः कर्तव्य द्रत्येवं पदार्थानुसमयोऽभ्युपेतव्या न तु काण्डानुममयः। श्रिस्किपि पचे
प्रयोगवचनचादकाभ्यामवगतं धर्ममाहित्यं न विरुध्यते। एकसिकोव प्रयोगे कत्स्वधर्माणामनुष्ठितवात्।

दशमाध्यायस्य चतुर्धपादे चिन्तितं।

"प्राजापत्यैः पशूनां किं बाधा यदा ममुख्यः।
श्रक्रियार्था पशूक्तिः स्वासिङ्गं तेनास्त बाधनं॥

पशूक्दिश्य मङ्घानादेतस्य च विधा भिदा।

कर्मान्यले ग्रह्न्यायात् बाधनाच ममुचयः"॥

वाजपेये श्रूयते "मप्तद्य प्राजापत्यान् प्रशूनालभते" दिति।
तैरेतैः प्राक्ततपशूनामाग्नेयादीनां वाधः स्वात्। क्रुतः, प्रशुलिख्यात्। न हि पग्रुशब्दो ग्रहशब्दवदपूर्वां विधेयिकियां ब्रूते,
येन लिङ्गलं हीयेतिति प्राप्ते ब्रूमः। किमच प्राक्ततपश्चनुवादेन सप्तद्रशसङ्ख्या प्रजापतिदेवता चेति गुणदयं विधीयते,
श्राहोस्वित् विशिष्टमन्यत्कर्म। नाद्यः, वाक्यभेदापत्तेः। दितीये
तु न पद्रशब्दो लिङ्गं, ततोऽच ग्रहन्यायो योजनीयः।
किञ्च श्रवरोधनमेवमास्वायते "ब्रह्मवादिनो वदन्ति। नाग्निछोमो नोक्ष्यः। न षेडिशी नातिराचः। श्रूय कस्मादाजपेये
सर्वे यज्ञकतवोऽवर्ध्यन्त दति। पद्रभिरिति ब्रूयात्। श्राग्नेयं
पद्रभालभते। श्रिग्रिष्टोममेव तेनावरुन्थे। ऐन्द्राग्नेनोक्ष्यं।
ऐन्द्रेण षेडिशनः स्तोचं। सारस्वत्यातिराचं। मारत्या छहतः
स्तोचं। एतावन्तो वै यज्ञकतवः। तान् पद्रभिरेवावरुन्थे"

दत्यसिन्ववरोधनासाये चादकप्राप्ताग्नेयादिपग्रुमङ्गावस्य सि-द्भवदनुवादात्ममुचयोऽवगम्यते।

एकादशाध्यायस्य दितीयपादे चिन्तितं।
"प्राजापत्यवमानां किं भेदस्वन्तमृतायिमः।
पद्रुभेदादेवपाककासैक्याच्छितिते।ऽन्तिमः"॥

वाजपेये सप्तदशस् प्रजापितदेवताकेषु पश्चषु तद्भेदानु-सारेण वसाहामा भिद्यत इति चेत् मैवं। प्रजापितरेक एव सप्तदशानां पशूनां देवता, तथा पाकोऽपि सहैव क्रियते, प्रदानस्थापि पाक उपलचणं, प्रदानेऽपि साहित्यमस्ति, का-लख्येकः, याज्याया ऋर्धचा तस्य तत्काललेन चेादकातिदे-शात् शक्यते च सहहासः, तस्यान्तन्तं।

तत्रैव चतुर्थपादे चिन्तितं।

"प्राजापत्येषु कुक्यादेभेंदो नी वाङ्गभेदतः। भेदो भैवमभेषाङ्गश्रपणादी प्रभुलतः"॥

वाजपेये सप्तदशस् प्राजापत्यपश्चषु कुन्या हृदयशू कवपात्रप-णोश्च भेदः स्वात्,कुतः, तत्तत्यश्वङ्गानां भिन्नलात्, मैवं। पश्चङ्गानां बद्धलेऽपि प्राढकुन्यादेर्दृ ष्टार्थश्रपणादे। प्रभुलात्, तस्मात्तन्तं। तनैव हतीयपादे चिन्तितं।

> "प्राजापत्यप्रचारः किमार्भवे श्रास्त्रिधामतः। जिद्धे वा विक्रते। वेात परस्तात्मविधामतः॥ श्राभवे चे।दकाद्त्र्यामित्तभ्यां तदनन्तरः। श्रुतिबाधस्तदा तस्मात् वतीया विक्रतिलतः॥

पश्रवा न हि सामस्य विकारा श्रविशेषतः। जन्नलात् सर्वसीमानामुपरिष्टात् प्रचर्यतां"॥

वाजपेथे सप्तद्भप्राजापत्यपद्भप्रचारस काले चतुर्धा सं-श्रयः। तत्र तावद्यं प्रयागक्रमः। हतीयस्वने प्रथममार्भवः पवमानः, तता वैश्वदेवयचपर्यन्ताः श्रस्तवन्तः सामाः, तता ऽशक्तेव्वविष्टिषु सामग्रहेषु प्रचीर्णेषु श्रश्निष्टामसास जर्धम्-क्षादयः सामविकारा दति। एवं स्थिते प्राजापत्यपणूना-मार्भवकाले प्रचारः कतः प्रक्रता तस्य पग्रुपचारकाललेन चादकप्राप्तिरित्याद्यः पचः। उपरिष्टात् सामानां प्राजापत्यै-श्चरनीरि वचनेन मामग्रहप्रचाराद्र्र्धः काला विधीयते। चदि प्रात: सवनमाध्यन्दिनसवनसामेश्य ऊर्ध्वतमार्भवकालस्या-स्तीति यो ज्येत तदा चे दिके नैव तत्का खप्राप्तिर्व चनिषद्मनर्थकं स्थात्, भ्रतस्तृतीयसवनगतस्थामामुपरीति वक्तस्यं। यदि तच सर्वसे। मानाम्परीति विवच्छेत तदा चे। दकप्राप्तः काले। वि-प्रक्षथेत । ततः प्रत्यासत्तये प्रस्तिणां वैश्वदेवग्रहानानां सी-मानामुपरीति दितीयः पचः। उपरिष्ठात् मामानामित्य-विभेषप्रवत्ता श्रुति: कतिपयसे मोर्ध्वतविवचायां बाध्येत, तसाच्छस्तवतां तद्रहितानाच्च मेामानामुपरिष्टादिशिष्टोमे यज्ञायज्ञीयसाचा मंखिते सति तत्प्रचारः कार्यः, तस्य वि-क्रतिका खलात् प्राजापत्य पश्रृनाच्च विक्रति रूपवादिति हती-यः पचः। सोमविकाराणामेवायं काखः पग्रवस्तु न साम-विकाराः तस्रादविशेषवचनानुसारेण प्राक्ततानां वैक्रता-

नाञ्च सर्वेषां सामानामुपरिष्ठात् प्राजापत्यपग्रः प्रचार दति राद्धान्तः।

तनैव दितीयपादे चिन्तितं।

"पर्यक्षिकरणे त्याग श्रालको ब्रह्मसामिन।
कर्मभेषिनिषेधस्य कर्मान्तरिविधर्भवेत्॥
किं वेत्कर्षा विभिष्टस्य स्थारण्येतिवदादिमः।
श्रदृष्टवाक्यभेदानेर्द्रयाभावेन चान्तिमः"॥

वाजपेये सप्तद्य प्राजापत्यान् प्रजून प्रक्रत्य श्रूयते "तान् पर्यक्षिक्तानृत्मृजित ब्रह्मसम्यास्थासभागे दित । तेषु सप्तद्यस् प्रद्रुषु पर्यक्षिकरणेऽनृष्ठिते सत्युक्तरकासभावी कर्मभेष उत्यर्ग-भ्रूप्तेन निष्यते । श्रूप्यमेधे पर्यक्षिकतानारण्यानृत्मृजतीत्यव कर्मभेषनिषेधस्य सम्प्रतिपन्नसादचापि तथालेन सप्तद्रभ प्रभवः पर्यक्षिकरणान्ताः समापनीयाः, श्रास्त्रभितना च ब्रह्मसमकासे कर्मान्तरं विधीयत दित प्राप्ते ब्रूसः । कर्मान्तरिधी सप्तद्रभ-प्रद्रुजन्यादृष्टाद्विनं किञ्चिद्रदृष्टं कल्येत वाक्यभेदश्च प्राप्तु-यात् । किञ्च ब्रह्मसम्बास्थासभत दत्यच द्रव्यदेवतयोरश्रवणात् न कर्मान्तरिधिः सभवति । तस्तान् पर्यक्षिकरणानन्तरभव कर्त्यस्य सप्तद्रभपभूनामास्त्रस्थादिभेषस्य ब्रह्मसमकासे उत्कर्षाः विधीयते । तथा सत्यर्थप्राप्तः पर्यक्षिकरणानन्तरभाविकर्म-भेषव्यापारेषप्तम उत्सर्गभव्देनानृद्यते ॥ ० ॥

दिति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः मंहिताभाये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः॥ \*॥ देवस्याहर संवितुः प्रसवे बहस्यतिना वाजिता वाजं जेषं देवस्याहर संवितुः प्रसवे बहस्यतिना वाज-जिता विषेष्ठं नार्कर रहेयिमन्द्रीय वाचं वद्तेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्रो वाजमजयित्। अश्वीजिन वाजिनि वाजेषु वाजिनीवत्यश्वीनत्समस् वाजय। अवीसि सप्तिरसि वाज्येसि वाजिनी वाजं धावत मरुतां प्रसवे जयत वि योजना मिमीध्यमध्वनः स्कमीत ॥१॥

काष्ठां गच्छत। वाजे वाजेऽवत वाजिना ना धनेषु विमा अन्तता कातज्ञाः। अस्य मध्यः पिवत माद्यध्यं तृप्ता यात पृथिभिदेवयानैः। ते ना अर्वन्तो इवन- अतो इवं विश्वे शृखन्तु वाजिनः। मितद्रवः सहस्रमा मेधसाता सनिष्यवः। महो ये रत्ने समियेषु जिस्रे भं ना भवन्तु वाजिना हवेषु। देवताता मितद्रवः खर्काः। जम्भयन्तोऽहिं वक् र रक्षाः सि सनेम्यसाद्यं यन्ता । जम्भयन्तोऽहिं वक् र रक्षाः सि सनेम्यसाद्यं यन्ता । २॥

श्रमीवाः। एष स्य वाजी श्चिपणिं तुरायित ग्रीवार्थां बढ्डो श्रीपक्ष श्रामि। क्रतुं दिधका श्रनुं सन्तवी-त्वत्पथामङ्गाः स्यन्वापनी फणत्। उत स्नास्य द्रवेतस्तुर-ण्यतः पणिं न वेरनुं वाति प्रगर्धिनः। ग्रोवसीव भ्रजतो श्राङ्कसं परि दिधिकाव्णः सहोजी तरिचतः। श्रामा वार्जस्य प्रस्वो र्जगम्यादा द्यावीपृश्चिवी विश्वर्णम्यू। श्रामा गन्तां पितरी॥ ॥

मातरा चा मा सोमी श्रम्तत्वायं गम्यात्। वार्ज-ने। वाजजितो वार्जं सिर्ध्यन्ते। वार्जं जेध्यन्ते। इष्ट-स्पतेभीगमविज्ञात वार्जिने। वाजजितो वार्जं ससृ-वारसो वार्जं जिगिवारसो। इष्ट्रस्पतेभीगे निम्दुमियं वः सा सत्या सन्धाभूद्यामिन्द्रेण समध्यमजीजिपत वनस्पतय दन्द्रं वार्जं विमुच्चथ्वं॥ ४॥

स्त्रभीत् युयवन् पितर्। दिचंत्वारि श्राच ॥ ८ ॥
दित तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्णे सप्तमप्रपाउके प्रथमोऽनुवाकः ॥ \* ॥

सप्तमे रथमन्त्रा वर्षिताः। श्रष्टमे रथस्य धावन मन्त्रा वर्ष्यन्ते। कस्यः। रथमातिष्ठति "देवस्या इष्ट्र मिवतः प्रमवे स्ट्रस्यतिना वाजिता वाजं जेषं" दित। श्रातिष्ठत्यारे। हेदित्यर्थः। वाजिता श्रन्नजयकारिणा स्ट्रस्यतिनानुग्रहीते। उदं वाजं जेषं श्रन्नं जेस्या-मि। एतन्यन्त्रगतं स्ट्रस्यतिशब्दं ब्राह्मणजात्यभिमानिदेवपर-सेन स्थान्त्रे "देवस्था इष्ट्र स्वितः प्रमवे स्ट्रस्यतिना वाजिता वाजं जेषिमत्याह। स्वित्रस्त एव ब्रह्मणा वाजमुक्त्यति" (बा॰का॰१।प्र॰३।प्र॰६।) दति। कल्यः। चालाले रथचकं नि-मिन्तं ब्रह्मारोहित तमत एवान्मन्त्रयते "देवस्थाह् सवितुः प्रसवे बहस्पतिना वाजिजाता विष्ठं नाक ए रहेयं' इति। निमित्तं निखातस्य काष्टस्याये स्वापितं, वर्षिष्टमतिश्रयेन प्र-वृद्धं। पूर्वमन्त्रवद्याच्छे "देवस्याच् मिवतुः प्रमवे ब्रहस्यतिना वाजजिता वर्षिष्ठं नाकर् रुद्देयमित्यादः। स्वित्प्रस्त एव ब्रह्मणा वर्षिष्ठं नाक ए रोहित" (ब्रा०) इति। विधत्ते "चाला ले रथचकं निमित्त र रोइति। अतो वा अङ्गिरम उत्तमाः सुवर्ग लाकमायन्। साचादेव यजमानः सुवर्गं लाकमेति" (बा॰) द्ति। त्रत उपरिख्यिताद्रयचकात्, उत्तमा \*उद्गततमाः, मा-चादेव श्रव्यवधानेनैव। विधत्ते "श्रावेष्ट्यति। वज्री वै रथः। वज्रेणैव दिशोऽभिजयति" (त्रा॰) इति । अर्ध्वकाष्टाग्रे खापितं ब्रह्मणा समारूढं रथचकं चिः प्रदिचणं पर्यावर्तयेत्। रथस वजांशवात् वज्जवं तचान्यवासातं ''स्म्यसृतीयः रयसृतीयं यूपसृतीयं " इति । श्रतो स्नाम्यमाणेन वज्ररूपेण रथनकेणैव सर्वासां दिशां जया भवति। विधत्ते "वाजिनाष्ट्र साम गायते। श्रवं वै वाज:। श्रव्नमेवावरुसे'' (बा॰) इति। वाजिनामना-र्थिनां सम्बन्धि यत् साम तद् ब्रह्मा गायेत्। श्रन्पपदस्तु साम-विभोष: भाखान्तरे द्रष्टयः। ब्रह्मण ददं गानिसित्यापस्तम्बः साष्ट्रयति 'श्रीदुम्बर् रयचक्रं ब्रह्मारी इति तमाइ वाजि-ना साम गायेति तस्य चक्रं चिः प्रदक्तिणमावर्गयति। तच

<sup>\*</sup> उद्गाहतमा इति काः।

श्रावर्तमाने ब्रह्मा गायति' दति । कल्यः । श्राप्तन्ति दुन्दुभीन् सम्प्रवदन्ति वाच: सम्प्रवदिता वाचाऽनुमन्त्रयते "इन्हाय वाचं वदते द्रं वाजं जापयते द्री वाजमजयित्' इति। याग-खचणेन परमैश्वर्येण योगाद् यजमान दन्द्रः, तस्राद् दन्द्राय हे सभा ब्राह्मणा श्राभीवीदरूपां श्रुतां वाचं वदत, इन्हं यजमानं वाजं जापयत, अवविषये जयं प्रापयत। अय-मिन्द्री यजमानी वाजमन्त्रमजयित् जयतु । सीऽयं मन्त्र श्रा-पसम्बेन दुन्दुभिवादने विनियुक्तः 'इन्द्राय वाचं वदतेति दुन्दुभीनत्सः हादयन्ति दति। तमेतं दुन्दुभिघातं विधातुं प्रस्तीति "वाचा वर्ष देवेभ्धाऽपाकामत्। तदनस्पतीन् प्रावि-भत्। सेवा वाम्वनस्पतिषु वदति। या दुन्दुभी। तस्माहुन्दुभिः सर्वा वाचाेऽतिवदति" (बा॰) इति । वाग्देवताया वर्ष नादा-त्मकं प्रधानभरीरं, तस्य प्रवेशादयं दुन्दुभिः सर्वा मनुष्य-वाचे। ८तित्रम्य ध्वनिं करोति । विधन्ते "दुन्दुभीनत्समाप्तन्ति। परमा वा एषा वाक्। या दुन्दुभी। परमधेव वाचावरां वाचमवर्न्धे। श्रथा वाच एव वर्ष यजमाने।ऽवर्न्धे" (बा॰) इति। मन्त्रगतिमन्द्रपदं वाजमजियदित्येतच व्याचये "इन्द्राय वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयतेन्द्री वाजमजियदित्या ह। एष वा एतर्चीन्द्रः। यो यजते। यजमान एव वाजमुज्जयति" (बा॰) इति। कल्पः। श्रयासा श्रयाजनिं प्रयच्छति "श्रयाजनि वाजिनि वाजेषु वाजिनीवत्यशान्तसमत्सु वाजय'' दति । ऋसी यजमानाय। त्रश्वमजति चिपतीत्यश्वाजनी कथ्रा, सा च विजये-

नासप्रदलादाजिनी। वाजिन्हो वेगवत्योऽश्वगतयः, ता श्रखाः क शाया इति वाजिनीवती। यधाक्र गुणच योपेते हे क शे वा-जेब्बनेषु निमित्तभ्रतेषु सस् लसम्यान् समस् युद्धेषु वाजय गमय। त्रयं मन्त्रः साष्ट्रवबुद्धोपेचितः। चीन्विधेयान् विधन्ते "सप्तद्श प्रव्याधानाजिं धावन्ति। सप्तद्श्र स्तीचं भवति।सप्तद्श सप्तद्भ दीयनो । सप्तद्भः प्रजापतिः । प्रजापतेराष्ट्रीं (बा०) इति। प्रकर्षेण बलाधिकीन विधनो मुचनो बाणा यावत्परि-माणेषु देशविशेषेषु तावत्परिमाणा देशाः प्रव्याधाः। ते च सप्त-दशमञ्चाकाः, तेषामन्तेऽवधिलद्यातनाय काचिदौदुम्बरी शाख निखन्यते। तत्काष्ठयुक्तोऽवधिराजिः। तत्पर्यन्तं रथा छढा धावेयुः। श्रक्तिन् वाजपेये सामवेदप्रसिद्धं यत्सीत्रं तसप्तद्यसङ्घाका-वृत्तियुत्तं भवेत्। तदावृत्तिप्रकारस्त अष्टमप्रपाठके समिध-मातिष्ठेत्यसिननुवाके ब्राह्मणोदाइरणेन सप्टीकरियते। दिचिणालेन दातवानां रथादीनां गेशियतान्तानां द्रवाणां मथ्य एकैकट्रव्यं सप्तदशसङ्खायुक्तं दद्यात्। तचापस्तम्बे। दर्भ-यति 'द्चिणाका से सप्तद्भारयान् ददाति सप्तद्भानां सि सप्त-दग्रायान् सप्तद्य इस्तिनः सप्तद्य निष्कान् सप्तद्य दास्यः सप्तद्शाजाः सप्तद्शावीः सप्तद्श वासंसि सप्तद्श गवां भतानि इति। यद्यपि स्तोमविशेषविधेर्देयद्र यमञ्जाविधेश्व नायमव-चरः तथापि गन्तव्यदेशविशेषमञ्ज्ञाविधिप्रमङ्गेन तदुभयं वि-हितं, तथा सत्येकेनैव सप्तद्शः प्रजापतिरित्यनेनार्थवादेन विधित्रयस्य स्तातुं शक्यलात्। कन्यः। तथा यथायुक्तमश्रान् चिपति "श्रवीसि" इति दविणं "सप्तिर्सि" इति मध्यमं "वाज्य-षि" दत्युत्तर्मिति। ऋदीद्याऽश्वजातिविश्वेषाः तदेवाभिप्रेत्या-न्यवासायते "हयो देवानवहदर्वा सुरान्वाजी गन्धर्वानयी मन्यान्" इति। वामद्चिणयोर्ययोर्भधे ईषादयं प्रसार्य तयोर्भधे मधाख्यजातिविशेषोपेतमश्चं युद्ध्यात्। चीन् तान् देवताचयरूपेण स्ताति ''ऋवांिं सित्रिस वाज्यसीत्याह। श्रक्तिवी श्रवी। वायुः मितः। श्रादित्यो वाजी। एताभिरेवासी देवताभिर्देवरथं युनिक" (बा॰) दति। पूर्वं यजुषा युनिकीत्यत्र मन्त्रो विह्तिः। इदानीं रथयोगं विधत्ते "प्रष्टिवाह्निं युनिता। प्रशिवाची वै देवरथः । देवरथसेवासी यनिक" (बा॰) इति । प्रष्टिः पाद चयोपेता भाजनपा चस्याधारः, तद्दश्वीस्त्रभिर्वहतीति प्रशिवाही। त्रत एवापरिशादच्यते "त्रयाऽया भवन्ति रथ-श्रुतुर्थः" दति। कल्यः। श्रुधैतानाजिस्तो विख्यापयति "वा-जिनो वाजं धावत मस्तां प्रसवे जयत वि योजना सिमीध्व-मध्यनः स्कन्नीत काष्टां गच्छत" इति। हे वाजिने।ऽया वाजमनं समाद्यितं लर्या धावत, मर्तामन् ज्ञायां यहा-मनं जयत, विशेषेण बह्नन्यपि योजनानि मिमीध्यं शीध-धावनेन परिमितान्य ल्यानीव कुरुत। किञ्चाध्वनी मार्गान् स्कभीत स्कभायत, भीषगत्या पीडितान कुरूत। काष्टामध्य-समाप्तिमाजिशिरो गच्छत। श्रस्मित्मन्त्रे प्रथमभागं प्रतीक-लेनोपादाय चतुर्थभागे काष्टाग्रब्दं व्याचष्टे ''वाजिनो वाजं धावत काष्टां गच्छतेत्या इ। सुवर्गा वे खोक: काष्टा। सुवर्ग-

मेव लोकं यन्ति" (बा॰) इति। दि ग्विशेषं विधातुं प्रसीति "सुवर्गे वा एते लोकं यन्ति। य श्राजिं धावन्ति" (ब्रा॰) इति। विधन्ते "प्राञ्ची धावन्ति। प्राङ्गिव हि सुवर्गा लोकः" (बा॰) इति। प्राचः पूर्वाभिमुखाः, ऐन्द्रवात् खर्गस्य प्राग्दिग्वर्तिनं। कल्पः। श्रय रथान् धावतोऽनुमन्त्रयते 'वाजे वाजेऽवतः वाजिने। नः' दित चतस्थिरनुक न्द्रमिति। तत्रेयस्क् प्रथमा "वाजे वाजे ऽवत वाजिने। ने। धनेषु विषा अन्तरा च्हतज्ञाः। अस्य मध्यः पिवत माद्यध्वं लप्ता यात पिधिभर्देवयानैः" इति। हे वा-जिनाऽयाः वाजे वाजे तत्तद्वनिमित्तं धननिमित्तञ्च ना उसानवत, विप्रा त्राञ्चणवत् स्तानेन ग्रुद्धाः, श्रम्टता सरण-रहिताः श्रमरहिताः, ऋतज्ञाः चतं यत्यं श्रस्य गन्तयदेशं जाननाः। तादृगयाभिमानिना हे देवाः ऋख मध्यः पिवत धावनात्पूर्वं पञ्चाचावन्नाणमाणं मधुममानं नैवार चक्रमं पिवत, पीला च माद्यध्वं हृष्टा भवत । ततस्तुप्ताः सन्ते। देव-यानै: पिथिभिराजिं प्रति यात। ऋष दितीया "ते ना श्रवंन्ता इवनश्रुता इवं विश्वे प्रदेखन्तु वाजिनः" इति। ते श्रया श्रवंन्ता गतिकुणलाः, इवनश्रुताऽस्रदाकानश्रोतारो वाजिनोऽन्नवनो विश्वे सर्वेऽपि इवमाङानमसादचनं ग्रूखन्तु। श्रय हतीया "मितद्रवः सदससा मेधसाता सनियवः। महो ये रत्न १ मिशेषु जिल्लारे मं नी भवन्तु वाजिनी इ-वेषु" इति । महान्तमपि पन्थानं मितमल्पमिव द्रवन्ति गच्छ-न्तोति मितद्रवः, सहस्रसः सहस्रसः सहतोऽत्रराणेः सनि-

तारी दातार:। मधमाता यज्ञस्य प्रदातार:, मनिखव: मनिं द्र यदानमसास्त्रिक्तः। देवृषा येऽयाः मिथेषु मङ्गा-मेषु मदो रत्नं ऋत्यधिकं प्रचे पर्धनं जिसिरे इतवन्तः, ते वा-जिना ने। सार्वं मं भवन्त सुखनरा भवन्तु। श्रथ चतुर्थी "देवताता मितद्रवः खर्काः। जस्यन्ते। हिं दृकर् रचार्षि मनेम्यसाद्यवन्नमीवाः" दति। देवताता देवानईन्तीति देवतातय:, मितद्रवः पूर्ववत्, खर्काः श्रीष्रधावनेन सुष्टु श्रर्च-नीया:, ते वाजिन: अहिं हुकं रचांसि सर्पवदर्णयवदाध-कान् राचमान् जमायनाः, वर्णव्यत्ययः। सनेमि चिप्रमेव श्रमीवा रागानसाय्यवन् श्रसात्ता वियाजितवनाः। तदेव-मधापकसम्प्रदायमनुष्टत्य मन्त्रचतुष्ट्यं विभन्तं। बाधायना-चार्यसु ते ने। अर्वन्त इत्यादिवीजिने। इवेखित्यन्त एक एवं मन्त इत्यभिप्रेत्य चतुर्थीमेष ख वाजीत्यादिकास्चं चतुर्ये उन्तर्भावयामास । तदीयपाठ सु "एष स्व वाजी विपणिं तुर-खित गीवायां बद्धो श्रिपिकच श्रामनि । क्रतुं दिधिका श्रन् सन्तवीलत्यथामङ्गा एखन्वापनीफणत्" दति। ग्रीवायां कचे श्रास्थे च तत्तद्जितरज्जुविशेषेर्वेद्धः सन् एषः स्थः वाजी एषाऽयः चिपणि तुर्खित कर्या लर्यति। बद्धधा बद्धलात् रथं भञ्जयित्मितस्तता न गच्चति, क्यायास्त्याः शीष्रं धावतीत्यर्थः। दिधिकाः धारकान् मार्गावरोधकान् पाषाणा-दीनपि अतिकामन् कतुं मादिने। अभिप्रायमनु मन्तवीलत् मस्यगन् सन्द्धानः । पर्याः मार्गाणा मङ्गां स जचणानि कुटि-

लानि निकीन्तरानि च वाजी अन्वापनीफणत् अनुक्रमेण च्छज्लं समलं चापादयन् तुरखतीति पूर्वचान्यः। कच्यः। स यदासी रथक्षेत्रमाचनते शाशीध एतान् ज्हेात्यृत स्नास्य इवनखुर्खात इति। पाठखु "वत साखा इवतखुर्खातः पर्षे न वेरन् वाति प्रगर्धिनः । योनस्थेत भजती श्रद्धमं परि दधि-काव्णः सहोजी तरिचतः" दति। उतसा श्रपि च द्रवते। गच्छतः तुरुखतस्वरयतः प्रगर्धिनः श्ववधिं प्राप्तुं कांचताऽस्था-यस श्रद्ध ग्रह्मार चिह्नं वस्त चामरादिकं परि मर्वसिन्नपि देहे वर्तमानमनु वाति गच्छनामश्रमनु उत्सिप्तलेन दृश्यमानं गच्छ-ति। कस्य किसिव। वे: पचिण: पर्णं न पच दव। यथा लरया गच्छतः पचिणः पच उत्सिप्ता गच्छन्नवलाच्यते तथा धावता ऽश्व खालकारकपं वस्त्र चामरादिकं विस्पष्टमवलाकाते। पचि-माचस पर्णमङ्गस्य दृष्टान्तलेनाभिहितं। श्रीचधावने खेन-दृष्टान्त उच्यते। धजता गच्छतः ग्रोनस्वेव दधिकावणा धा-रकपर्वताचितिकामिण अर्जा सहात्यन्तवलेन सह तर्विता स्र गंतरताऽश्वस्थेति यो ज्यं। श्वापस्तम्बस्वेवसाद 'वाजिने। वाजं धावतेति चतस्भिधावताऽन्मन्त्रयतेऽग्निरेकाचरेणेति धावत्यू-जितीर्यजमानं वाचयति लचणं प्राप्यादञ्च त्रावत्य प्रदिषण-मावर्तन्ते मितद्रव इति चतस्थाः प्रत्याधावते।ऽनुमन्त्रथते इति। 'वाजिनो' 'वि योजना' 'वाजे वाजे' 'ते ना अर्वन्तः' द्ति चतसः। प्रधावते (जुमन्त्रणं विधन्ते "चतस्भिरनुम-न्त्रथते। चलारि इन्दार्श्य। इन्दोभिरवैनां सुवर्गे लोकं गयमित''(जा॰) दति। गायची चिष्ठुब् जगत्यनुष्टुबिति कन्दसां चतुष्टयं। उद्भावलेना दिन्तं विधन्ते "प्रवा एतेऽसाँ हो का-छ्यवते। य त्राजिं धावन्ति। उदच त्रावर्तन्ते। त्रसादेव तेन लोकान्तयन्ति" (त्रा०) दति। कन्यः। रथविमेाचनीयं ज्होत्या मा वाजस्य प्रमवी जगम्यादिति। पाठसु "त्रा मा वाजम्य प्रस्वा जगस्यादा द्यावाष्ट्रियी विश्वश्रस्य। श्रा सा गन्तां पितरा सातरा चा मा सामा श्रम्टतलाय गम्यात" इति। वाजस्थानस्य प्रमव उत्यक्तिमीं प्रत्याजगम्यादागच्छतु। द्यावाष्ट्रियो च विश्वश्रक्ष इतस्य जगतः सुखं भावयन्ती मां श्रामच्छतां। पितरा मातरा श्रस्मदोयः पिता माता च मां प्रत्यागनां चिरं जीविलाय समागच्छतां। किञ्च सामञ्चाह-तलाय मम देवलजनाने मां प्रत्यागम्यादागच्छतु। श्रपाम सीममस्ता अभूमिति ह्यान्यत्र अतं। विधत्ते "रथविमाचनीयं जुहाति प्रतिष्ठित्यै" (बा॰) द्रति। र्थविमाकेनायानामायासं परिच्ला खयं प्रतिष्ठिता भवति। मन्त्रे वाजप्रसवीकोरिभ-प्रायमाइ "श्रा मा वाजस प्रमवा जगस्यादित्याइ। श्रनं वै वाजः। श्रनमेवावर्त्ये" (त्रा॰) दति। दतरैः षोडग्ररथै-धावद्भाः कष्णालदानं विधातुं प्रस्तीति "यथासीकं वा एत उज्जयनि । य श्राजिं धावनि" (ब्रा०) दति । ये रथान्तर-वर्तिन श्राजि धावन्ति एते यथा लोकं यथा स्थानमुज्ञ यन्ति यस्मिन् यसिन् साने यो यो धावति श्रमावमी तत्ततस्थानं जयतीत्यर्थः । विधन्ते "कृष्णलं कृष्णलं वाजसञ्जः प्रयच्छति ।

यमेव ते वाजं खेाकमुज्जयिन । तं परिक्रीयावरू से'' (बा॰) इति। यवचयपरिभितं सुवर्षे कृष्णलं। वाजमन्नमृद्दिशः सरिना धावनीति वाजस्तो रथान्तरवर्तिनः। अत एवापस्तमः 'यज्यूनं यजमान श्रारोहित वाजसत इतरान् रथान्' इति। एकेकसी वाजस्ते एकेकं कृष्णचं दद्यानेन तै: समादितमन निवासस्थानच परिकीय स्वाधीनं करोति। तान् घे। उग्र क्रणालान् पुनरादायैकीकत्य ब्रह्मणे तद्दानं विधत्ते "एकधा ब्रह्मण उपहरति । एकधैव यजमाने वीर्थं दधाति"(ब्रा॰) दति। चरं विधातुं प्रस्ताति "देवा वा श्रीषधीव्याजिमयुः। ता वृहस्पतिषद्जयत्। स नीवारान्तिरदृणीतः। तन्नीवाराणां नीवारलं ' (बा०) इति। यथा पूर्वे प्रथमता वाजपेययागार्थ-माजिं धावता बृहस्पतेर्जयसदद चाष्येषधीषु सारस्वीकारा-याजिप्राप्ती बृहस्पतिर्जयं प्रायीषधीषु सारलेन नीवारा-नन्याभ्य श्रोषधीभ्या निष्कृष्यातृणीत, निःश्रेषेण द्वतलात् नी-वारलं मम्पन्नं। विधन्ते "नैवार खर्भवित । एतदे देवानां परममनं। यनीवाराः। परमेणैवासा श्रन्नाचेनावरमनाच-मवर्न्थे" (बा॰) इति। शास्त्रादिस्थाऽत्यन्तपूतलेन नीवाराणां देवात्रलं। चरोः परिमाणं विधत्ते "सप्तद्यप्ररावे। भवति। सप्तद्शः प्रजापितः। प्रजापतेराष्ट्री" (ब्रा॰) दति। चरोः सप्तदशशरावपरिमितलं पूर्वं तत्रचारविधी व्याख्यातं। चर-निष्पादनोपयुक्तं द्रव्यविशेषं विधन्ते "चीरे अवति। रचमे-वासिन् दधाति" (बा॰) इति। इचं खादुलं। निष्यने चरी

घृतच्यावनं विधन्ते "मर्पियान् भवति मेधलाय" (बा॰) इति। एतदेवाभिप्रेत्याश्वदेवान् हिश्यास्य मध्यः पिवत सादयध्य-मिलाख मन्त्रसार्थी बाखातः। चरोईवतां विधत्ते "बाई-खाली वा एष देवतया। या वाजपेयेन यजते। बाई खाल एष चर्:" (त्रा॰) इति। कर्तवा इत्यथाहारः। वाजपेयथा-जिने। बृहस्पतिदेवतेति तचत्यचरीरपि सा देवता युका। कन्यः। तमेतान् यज्युंजीऽयानवन्नापयति "वाजिनी वाज-जितो वाज परिखली वाजं जेखनी बृहस्पतेभी गमवजि-चत" इति । वाजिनोऽसं जेतुमुद्यता वाजिनो हे श्रया वा-जमनं जेतुमाजिमुद्ग्य मरिखनो धावनं करिखनो वाज-मनं जेखनी यूयं वृष्त्यतेभीगिममं चर्मवजिन्नत । कन्यः। यज्युंजीऽश्वान् प्रत्याधावते। ऽवचापयति "वाजिने। वाजजिते। वाज सस्वा १ में वाजं जिगिवा १ में। बृहस्पते भी गे निम्ह दूं " यजमानार्थे रथे यजुर्भिर्मन्त्रैचीजनीया श्रशा यजुर्युजः । सस्वांसः धावनं कतवन्तः । जिगिवांसः जयं कत-वन्तः। निस्द्वं गुद्धा भवत। श्रापस्तम्बमते तु जिगिवार्ष इत्यन्ते। मन्त्रः, तदर्थपूरणाय बृहस्पतेभागमवजिचतेति पूर्व-सातान्त्रादनुवर्तनीयं। अविशिष्टभागा मन्त्रान्तरं। तस्य विनि-यागं स एवा इ 'बृहस्पतेभागे निखद्वमिति प्रप्राधेषु च लेपा-चिमार्छि' इति। प्रप्रोधा श्रीष्ठायाणि। श्राजिधावनात् पुरा पश्चाचावष्रापणं विधन्ते "त्रश्चान् सरिखतः ससुषश्चावद्या-पयति । यमेव ते वाजं खेरकमुज्जयन्ति । तमेवावरू स्थे" (ब्रा॰) दित। कच्यः। त्रथ रथान् विमुच्यमानाननुमन्त्रयते "द्रयं वः सा सत्या मन्धाभृद्यामिन्द्रेण समध्यं" दित। हे रथा वा युवाकिमयं मन्धा त्राजिधावनप्रतिज्ञा सा सत्याभृत्, यां प्रतिज्ञामिन्द्रेणेन्द्रानुग्रहेण समध्यं सम्बन्धारितवन्तः। दन्द्रानुग्रहायैवेन्द्रस्य वज्ञोऽसीति रथमन्त्र त्रास्तातः। कन्यः। दन्द्रभीनवस्यतेऽनुमन्त्रयते "त्रजीजिपत वनस्पतय दन्द्रं वाजं विमुच्यधं" दित। हे वनस्पतयो वनस्पतिविकारा दुन्दुभय दन्द्रं यागस्त्रामिनं वाजमन्त्रमृद्दिश्वाजीजिपत यथा जितवान् भवित तथा जितवन्तः, तादृशा यूयं पूर्वं यत्र बद्धास्तते। विमुच्यधं विमुन्ता भवत। बन्धनप्रदेशस्त्रापस्त्रसेन दिश्वतः 'दिच्यस्यां वेदिश्रोत्यां सप्तद्रश्र दुन्दुभीन् प्रवधाति' दित। विधन्ते "त्रजीजिपत वनस्पतय दन्द्रं वाजं विमुच्यधिनित दन्दुभीन् विमुच्यति। यमेव ते वाजं लोकिमिन्द्रियं दुन्दुभय उज्जयन्ति। तमेवावक्रसे" (ब्रा॰) दिति।

श्वत विनिधागसङ्गृहः।

"देवारो हिद्र शंखामी ब्रह्मारो हणमन्त्रणं।
देवेतीन्द्रा दुन्दुभीनां घोषोऽश्वाज कशाग्रहः॥
श्वर्वासीति चिभिर्मन्त्रिर्युनत्वश्वत्रयं रथे।
वाजीहोतैर्मन्त्रयेत चतुर्भिर्धावता रथान्॥
सितेह्याभिश्वतस्रभिस्तान् प्रह्माधावता रथान्।
श्वा मा रथविमुक्तास्त्रं जुङ्जयात्, वाजिनद्वयात्॥
गतेः पुरेषिरिष्टाच घाषयेच्हमश्वकान्।

बृहादि जिन्नतेत्यन्ते दितीयेऽयनुषच्यते ॥
बृहिति मार्षि घे।णायामियं तु रथमन्त्रणं ।
श्वजी दुन्दुभिमन्त्रः स्थात्, एकविंग्रतिरीरिताः"॥ इति।
श्रय मीमांगा । दग्रमाध्यायस्य तिरीयपादे चिन्तितं ।
"यजुर्युकोऽध्ययुंभागं बाधते यमयत्युत ।
बाधः प्राकाणवनीवं पत्ते प्राप्ता नियस्यते"॥

वाजपेये श्रूयते 'यजुर्युक्तं रयमध्ययं ददाति' इति। तस्यायमर्थः। रयमकटदामी निष्कादी नि महदमद्र श्राणि प्राक्षतगवाश्वादिद चिणाद्र व्यवाधकान्य विचितानि, तेषु च प्रतिद्रव्यं महदमसङ्क्षा विचिता। ततो रथाः महदम। तेषु मुख्यं
रयं यजमानारे। इणायेन्द्रस्य वज्ञोऽमीत्यादिभिर्यजुर्वेदोक्तेर्मन्तैः
मज्जीकरोति, मे। ऽयं यजुर्युक्तो रथः, तञ्च द चिणाका खेऽध्ययंते दद्यादिति। प्राकामावध्यये ददातीत्य च यथा चे। दकप्राप्तस्य ध्यम्भागस्य वाध्य एवमचापि। ननु महदमद्र श्वविधानेनेव प्राक्षतद्र व्यवाधः मिद्धः। वाढं। तथायिधनः पादिन
दत्यादिममास्याप्रापिता \* विषमविभागविभेषक्रृहिनं द्रव्यानात्। श्रतश्चादकप्राप्ता येयमध्ययाभागविभेषक्रृहिः सा यजुर्युक्तरयद्भप्रागविभेषविधिना वाध्यते। तस्रादध्यर्थानं रथानार्मागेऽस्ति नापि मकटदास्थादिभाग दति पूर्वः पचः।

<sup>\*</sup> विषमविभागविश्रेषकृप्तिर्द्रथान्तरविधिमात्रेण न वाधितुं शका, विरोधि भागान्तरस्य विधानादिति ते०।

नैतयुक्तं प्राकाशवृष्टान्तवेषम्यात्। श्रत्यन्तमप्राप्ती हि प्राकाशी तत्र विधेया। यजुर्यक्तरयस्त पचे प्राप्तः। तथा हि सप्तद्य-रथान् ददातीत्युक्ते कस्य की रथ इति वीचायां यजमाने-च्छाया नियामकलासदार्ध्वयंवे तं दातुमिच्छिति तदा प्रा-प्रोति, यदा नेच्छिति तदा न प्राप्तातीति पचे प्राप्तिः। तता यजुर्युक्तो यो रथः सेऽध्वयंवेऽवस्यं देय इति नियम्यते। श्रती न कस्यायनेन वाधः।

तचैव दितीयपादे चिन्तितं।

"शरावैः सप्तदश्रभिर्यञ्चरस्य मुष्टयः। चलारः सन्ति ने। वे।त खादेकं मुष्टिमञ्चयोः॥ तिल्कमाद्यञ्चादितलाच्चरावापूरणात्र सः। दितीयोऽस्तिति चेनीवं दिलोपे वाधगीरवात्॥ हतीयोऽस्त्वेकलोपेऽच धर्मः सञ्चीव लुप्पतां। क्रियायोगान्न तद्धर्मः प्राथम्यासानुग्रह्मतां"॥

प्रकृती चतुरा मुष्टीन् निर्वपतीति मुष्टितसञ्ज्ञे अते, तथा वाजपेचे विक्रतिक्षः सप्तद्यप्ररावश्चकः अतः, तत्र चरी किं मुष्टिसञ्ज्ञे दे अपि विद्येते किं वा दे अपि न विद्येते। आहोस्सिद् भयोरेकसस्ति अन्यन्नास्ति। यदैकं तदापि किं मुष्टिरेव किं वा सञ्ज्ञैवेति संग्रयः। चोदकप्राप्तमुभयसस्तीत्याद्यः
पन्नः प्राप्नोति। चतुर्भिर्मृष्टिभिः सप्तद्यप्ररावपूरणसमर्थस्य
चरेरिनिष्यन्तेः स पन्ने। न युक्तः। तर्हि मुष्टिसञ्ज्ञे दे अपि
वाध्येते दति दितीयः पन्नोऽस्स्तित चेत्, मैवमेकतरवाधेनैव

पूरणाभावपरिचारे सिद्धे सित दयार्वाधे गारवप्रसङ्गात्। नन्वचे।पदिष्टेन भरावद्रचेणातिदिष्टं मुष्टिद्रवां वाध्यते, तथा मप्तद्यमञ्चया चतुःमञ्चा वाध्यत दृत्युभयवाधाऽवायमावी। मैवं। भिन्नविषयलेन बाधासकावात्। प्ररावसप्तद्ग्रसङ्खे याग-सम्बद्धे मुष्टिचतुः सङ्खे तु निर्वापसम्बद्धे इति विषयभेदः। क्यं तर्ह्मच बाधप्रमङ्गः। श्रन्ययानुपपत्थेति वदामः, श्रनुप-पत्तिञ्च पूरणासमावेन दर्भिता। पूरणञ्चेकवाधेनायुपपदाते, मृष्टिबाधे यथाचितं चतुःमङ्खापेतैः कुडवादिभिः पूर्तिः खात्, चतु:मङ्खावाधे यधाचितमधिकमङ्खोपेतैर्मृष्टिभिः पूर्तिर्भव-यति। एवं तर्ज्ञीक लाप दति हतीयः पचाऽसु, तन। यह्या धर्मी मृष्टिर्धर्मी, तथा पति मुद्दी जुन्ने पति निराश्रयस धर्म-स्वाधिद्धेः मञ्चालोपेाऽणवस्यभावी, मञ्चायां तु लुप्तायां मृष्टिः भक्कात्यवस्थातुं, तस्मात् मञ्जीव लुष्यतामिति प्राप्ते बूमः। चतु:सङ्खा तावन मुष्टिमाचेऽचेति कर्मकारकवाचिदितीया-विभन्नान्तस्य चतुः शब्दस्य सहकर्मकारकेण निर्वपतिधातुना सद्दान्यात्। त्रतः सङ्घा न मुष्टिधर्मः। पार्ष्णिकान्ययेन तु मुष्टिविशेषणं भविष्यति। सङ्घामुखोः क्रियासम्बन्धे समाने सत्यपि प्रथमश्रुतलात् सानुग्रद्धाते, चरमश्रुतलेन दुर्बला सृष्टि-र्वाध्यत रति राद्धान्तः॥ ०॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुः संहिताभाये प्रयम-काण्डे सप्तमप्रपाठके ऽष्टमोऽनुवाकः ॥ \* ॥ स्वस्था ल्वमिस स्वस्य योनिरिस जाय एहि सुवी
रे हिं व रे हिं व हि सुवर है ने विभयोः सुवी रे स्थामि
वाजंश्व प्रस्वश्रीपिजश्व कर्तृश्व सुवंश्व मूर्धा च व्यश्नियश्वान्यायनश्वान्यंश्व भीवनश्व भुवनश्वाधिपितश्व।
श्रायुर्ध हैने कल्पतां प्राणी यहेने कल्पतामपानः॥१॥
यहेने कल्पतां व्याना यहेने कल्पतां चसुर्यहोने
कल्पताः श्रीचं यहेने कल्पतां मनी यहेने कल्पतां
वाग्यहोने कल्पतामात्मा यहोने कल्पतां यही यहोने
कल्पताः सुवद्वाः श्रीगनास्ता श्रमम प्रजापतेः
प्रजा श्रमम समहं प्रजया सं मया प्रजा समहः रायस्पोषेण सं मया रायस्पोषीऽन्वाय त्वान्वाद्याय त्वा

जननमसि॥२॥
श्रुपाना वाजाय नवं च॥६॥
इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपाउके नवमोऽनुवाकः॥ ॥

श्रष्टमे रथधावनमुतं। नवमे यूपारोहणसुच्चते। जन्यः। श्रथ यजनानं तार्षे परिधापयति "चनखोल्नमि" इति "चनख थे। निरिष "दित दर्भमयं पत्नीमिति। घुताकां वस्तं तार्थं। चचस्य राजखानीयस यजमानस गर्भवेनापचर्यमाणस्थात्वमावरण-मिं । उल्वहता गर्भ दति इन्दोगा श्रामनिन । हे दर्भमय पट चत्रस राजमहिषीस्थानीयस पत्नीगरीरस योनिरिस भीतनि-वारणकारणमि । तदेतत्परिधानदयं विधत्ते "तार्धं यजमानं परिधापयति। यज्ञो वै तार्षं। यज्ञेनैवैन १ समर्धयति। दर्भमयं परिधापयति। पवित्रं वै दर्भाः। पुनात्येवैनं। वाजं वा एषे। ऽवर्रत्यते। यो वाजपेयेन यजते। शेषधयः खलु वै वाजः। यहर्भमयं परिधापयति । वाजस्थावरुधै" (ब्रा॰का॰१।प्र॰३। न्न०७) द्ति। तार्थस यज्ञमाधनला यज्ञलं। एनं पत्नीदे हं। वाजपेययाजिने।ऽनावरे।धकामिन त्रेषिक्पदर्भमयेनान-मवर्द्धं भवति। कल्पः। त्रथ जायामामन्त्रयते "जाय एहि सुवी रीहाव" दति "रीहाव हि सुवः" दतीतरा प्रत्याह "अहं नावुभयोः सुवा रोच्यामि" दित यजमान दित। साष्टार्था मन्त्रः। एही त्याञ्चानस्य तात्पर्यमाह "जाय एहि सुवे। रोहावेत्याह। पित्रया एवेष यज्ञखान्वारकोऽनविक्तिये (बा॰) दित। त्राज्ञानेन यजमानस्य यज्ञारकामन् पत्या त्रपि यज्ञारको सति यज्ञोऽनविक्ति भवति। पूर्वमन्त्रैः खर्गलेन निरूपितस्था-रोइणीयस यूपस चादकप्राप्तं परिमाणमपवदितुं परि-माणान्तरं विधन्ते "सप्तदणारित्वर्युपा भवति। सप्तदणः प्रजापितः। प्रजापतेराप्यैं' (त्रा॰) इति। चतु विंग्रत्य द्वुं लि-परिमितोऽरितः, सप्तद्शसञ्चाका अर्त्नयः परिमाणं यख

यूपस्थेति विग्रहः। श्रन्यहुणदयं यूपस्य विधन्ते "द्वपरश्चतु-रित्रभविति" (त्रा०) इति । इतरेषां यूपानामग्रे ग्रङ्गस्थानीयः काष्ठभेषीऽणीयान् चषालप्रतिमाकायावभ्रेयते साऽस्य ना-सीति द्वपरलं। ऋष्टाश्रिलमपवदितुं चतुरश्रिलं। चवालनाम-कस्य यूपकटकस्य दाकमयलापवादाय विधत्ते "गीध्मं चवालं। न वा एते त्री इयो न यवाः। यद्गेधूमाः। एवमिव हि प्रजापतिः सद्ध है। अथा अमुमेवासी लोकमन्त्रवन्तं करी-ति" (बा॰) दति। गै।धूमं कुर्यादिति भेषः। यथा बीहिस्यो यवेभ्यस गाधूमानां खोके प्रशस्त्र मनिमेवान्येभ्या देवेभ्यः प्रश्रसः प्रजापितः। किञ्च गोधूमसम्यन्या खर्गाऽन्नवान् भवति। यूपस्य वेष्टनं विधन्ते "वासीभिवेष्टयति। एष वै यजमानः। यदूपः। सर्वदेवत्यं वामः। सर्वाभिरेवैनं देवताभिः समर्धयति। श्रयो श्राकमणमेव तत्हेतुं यजमानः सुरुते। सुवर्गस्य स्वाकस्य समधीं'' (बा॰) इति। वासमां सञ्चामापम्तस्य श्राह 'रश्रना-का ले सप्तदश्मिनी से भिर्मू पं वेष्टयति 'दति । वाससां सर्वदेवत्य लं "त्रश्रे खुषाधानं"(संगई का गरप्रगर्त्र ) द्रत्यादी सीमिकदीचा-प्रकरणे विस्पष्टं। त्राक्रमणं खर्गारोहणं सापानसदृशं। कल्पः। श्राइवनीये जुहीत्यनार्थे यजमाने वाजस प्रस्वस्रेति दा-द्र सुवा इतीरिति। पाठस्त "वाजञ्च प्रसवञ्चापिजञ्च ऋतु स सुवञ्च मूर्धा च व्यात्रियञ्चान्यायनञ्चान्यञ्च भीवनञ्च भुवनञ्चा-धिपति ख" दति। वाजादयः सर्वे सस सन्तिति ग्रेषः। वाजा ऽत्तं। प्रसवस्तक्शित्पत्तिः। श्रिपिजस्तक्थैव पुनः पुनक्त्पत्तिः। क्रतः

सङ्कल्या भागादिविषया यागा वा। सुवस्तसीवात्पत्ती हेत-रादित्यः। श्रयवा वाजादयः चैत्रादिसासानां नासविश्रेषाः। तदानीं सर्वे ते प्रीणन्विति वाक्यभेषः। चकाराः परस्यर-मम्बयार्थाः, त्रनुत्रकालादिदेवताममुखयार्था वा। विधत्ते "दादश वाजप्रसवीयानि जुद्देाति। दादश मासाः संवत्सरः। मंबत्सरमेव प्रीणाति। अयो मंबत्सरसेवासा उपद्धाति। सुवर्गस्य लोकस्य ममधीं'' (त्रा०) इति। वाजगब्दप्रसवप्रव्ही चेषु कर्मसु मन्त्रलेन श्रूचेते तानि कर्माणि वाजप्रसवीचानि, अन्तात्पत्ति हेत्वादा वाजप्रमवीयलं। न केवंलमनेन होमेन संवतारदेवतायाः प्रीतिः किन्वस्य यजमानस्य स्वर्गप्राप्तये मंबत्धरदेवतां निःश्रेणिवद्पधानमाधारमपि करोति। कच्यः। तं दश्रभिः कचीरोहत्यायुर्वज्ञेन कच्यतामिति। तं यूपं, कचीः क ल्यम ब्दोपेतै:। पाठस्तु "त्रायुर्यज्ञेन क ल्यतां प्राणा यज्ञेन कल्पतामपाना यज्ञेन कल्पतां व्याना यज्ञेन कल्पतां चचुर्यज्ञेन कल्पता श्री चं यज्ञेन कल्पतां मना यज्ञेन कल्प-तां वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन क स्थतां" देति। त्रात्मा जीवः, यज्ञेन यज्ञसम्बन्धिना यूपा-रोइणेन। श्रायुरादयः खखप्रयोजनसमधी भवन्तु। विधत्ते "दश्रभिः कल्पेरोहति। नव वै पुरुषे प्राणाः। नाभिर्दश-भी। प्राणानेव यथास्त्रानं कल्पयिला। सुवर्गं लेाकसेति। एतावदै प्रषस सं। यावत्पाणाः। यावदेवास्यास्ति। तेन मह सुवर्गे लोकमेति" (बा॰) दति। अन्यव सप्त वै शोर्षण्याः

प्राणा दाववाञ्चाविति श्रुतलादिहापि छिट्राभिप्रायः प्राण-भ्रब्दः। ऋनेन कन्यमन्त्रपाठेन प्राणापानचत्तुःश्रीत्रादीन् प्रा-णान् खखस्थाने स्थापियता तैसादीयस्थानैः यह स्वर्गे प्राप्ता भवति। कन्यः। बाह्र उद्गृहाति "सुवर्रेवाष्ट्र श्रगनास्ता त्रभूम प्रजापतेः प्रजा त्रभूम" दति। उद्गृहीताभ्यां बाज्ज-भ्यां खर्गप्राप्तिमभिनयता यजमानेनेदमुखते। वयं खर्गाव-स्थितदेवान् प्रति ऋगना प्राप्ताः साः। प्राप्य चान्टता देवा अस्म। अतः प्रजापतेः प्रीतिविषयाः प्रजा अस्मिन् सूलोको यज्ञानुष्ठानपरा अभूम। मन्त्रस्य चीन् भागान् पृथायाच्छे "सुवर्देवार् श्रगनोत्या ह। सुवर्गमेव ले। कमिति। श्रम्ता श्रम् मेत्या इ। श्रम्तिमव हि सुवर्गा लोकः। प्रजापतेः प्रजा अभूमेत्या ह। प्राजापत्या वा अयं लीकः। असादेव तेन लोकानित" (त्रा॰) दति। तेन हतीयभागपाठेन भूलोकात् सर्वाताना निर्गता न भवति। कल्यः। श्रथेमं लोकं प्रत्यवे-चते "समइं प्रजया सं मया प्रजा समइ रायसीषेण सं मया रायस्पेषः" इति । मङ्गते। सङ्गत्यामिति यथा-चेागमध्या हर्त्यं। श्राभिः परलेन व्याच ष्टे ''समहं प्रजया सं मया प्रजेत्या ह। त्राशिषमेवैतामाशास्त्रे' (बा०) दति। कन्यः। तमे-वमासपुटैईन्ति "त्रनाय ला" इति पुरस्तादध्वर्धुः "त्रनादाय ला" दति दचिषते। ब्रह्मा "वाजाय ला" दति पञ्चाङ्कीता 'वा-जिल्याचे ला" इत्युत्तरत उद्गातेति। जवखननपांसव श्रासाः, तानश्रत्यपत्रेः पुटीक्वत्य तैरामपुरैर्यूपादवरे हनां यजमानं

इन्छः। श्रत एवापलम्ब श्राइ 'तमायत्थेरासप्टे इधप्टेर्भवै-र्वा वैग्याः प्रतिदिशमर्पयन्ति सहर्तिजा वा दीर्घवंशेषु प्रबन्धाः इति। सामान्येन प्राणिभिक्षीत्र्यमत्रं, राजामात्यादिभि-भीज्यमनायं, तत्राष्यपूपादिविशेषा वाजः, तस्य सर्वस्थानस्य समादनं वाजजिल्हा। दिविधं इननं क्रमेण विधत्ते "त्रास-प्टें प्रेन्ति। अतं वा दयं। अत्राद्येनेवैन १ समर्थयन्ति। जवि-र्भन्त। एते हि साचादसं। यदूषाः। साचादेवैनसनाचेन समर्धयन्ति'' (बा॰) इति । जवाणामाधानादिसाधनलेन पार्की किकान्नं प्रति साचात्साधनलं। इनने प्रकारविशेषं विधन्ते "पुरस्तात् प्रत्यञ्चं प्रन्ति । पुरस्ताद्भि प्रतीचीनमन्तम-द्यते" (बा॰) दति । इन्यमानस्य पुरस्तादवस्थिता इन्ता प्रत्यद्यं खाभिमुखं इन्यात्। खाकेऽपि इ पुरते।ऽवस्थितात्याचात् समादाय खाभिमुखं तदन्म चते। एतदाप सम्बेन स्पष्टी कतं 'मुखते। अभिव्रक्ति इन्तारं इन्तार्मिमपर्यावर्तते' इति। ता-द्यमानं प्रदेशं विधन्ते "शीर्षता च्रन्ति। शीर्षता च्यनमद्यते" (बा०) दति। चतुर्दिचु इननं विधन्ते "दिग्भो व्रन्ति। दिग्भा एवासा अनाद्यमवरू अते'' (बा॰) इति। कल्पः। अवासी .प्रत्यवरे इत श्रायन्दों निद्धाति तखां बस्ताजिनमासृणाति वसाजिने गतमान इ हिर एवं दिच एं पाद इ हिर एवं उपावरी-इयति "ऋस्तमिं दित "पृष्टिरिं प्रजननमिं" दित सर्वे बसाजिन दति। हे हिर्ण्य लं विनाधरहितमसि न ह्युग्री प्रचिप्तमपि चिर्णः काष्टादिवद् विनम्यति। चे बसाजिन लं

पुष्टिरिस संवत्सरे बङ्घपत्थात्यादकलात्। एतदेवाभिप्रेत्य प्रज-ननमशीलुचाने। हिरण्छेऽवरोइं विधातं प्रस्तीत "ई यरो वा एव पराङ् प्रदघः। यो यूप्ट्र रेाहित'' (ब्रा॰) इति। यूपमारूढो यजमानः पराङ् भः लोकादिमुखः प्रदघः प्रदाः खातानं विनामियतुमीयरः समर्था भवति। अयवा प्रद्यः प्रकर्षेण गन्तुमी खरः। न पुनरावर्तत दत्यर्थः। विधन्ते "हि-र खमध्यवरे। इति। श्रम्टतं वै हिर खं। श्रम्टत सुवर्गा लोकः। श्रम्त एव सुवर्गे लेको प्रतितिष्ठति" (त्रा॰) इति। हिर्ण्यस परिमाणं विधन्ते "शतमानं भवति । शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः। श्रायुखेवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति" (बा०) इति। सानशब्देन पणस्य विंग्री भागीऽभिधीयते, ततः पञ्चपणपरिमितमित्युतं भवति। शतमञ्जाकाः संवत्सराः पुरुषस्थायुः। दशानां ज्ञानकर्मेन्द्र-याणां मधे चनुरादीन्त्रियस एकैकस दशस नाडीषु वृत्ति-भेदेन प्रतेन्द्रियलं। वस्ताजिने वामपादप्रचेपं विधातुं प्रसीति "पुष्की वा एतद्र्षं। यदजा। जिःसंवत्यस्थान्यान् पश्रुन् परि प्रजायते" (जा॰) इति। संवत्तरे सक्त सवीपेता बन्यान गवादिपशून् परित्यच्य संवत्सरे चिरपत्यानि प्रस्ते। श्रतो ऽखाः पृष्टिक्पलं विधन्ते "बस्ताजिनमध्यवरे। इति । पृष्टामेव प्रजनने प्रतितिष्ठति" (जा॰) दति।

> त्रत्र विनियोगसङ्गृदः। "चत्र तार्थं चत्र दार्थं परिधत्तोऽत्र दम्पती। जाये खाम्याङ्गयेङ्कार्यां रोहातं प्रतिविक्ति सा॥

श्रदं साम्याद वाजय जुझयाद्वादणाइतीः।
श्रायुर्गभिरारोहेत् खयं वाझद्रदः सुवः॥
सं भुवं प्रेचतेऽत्राय चतुर्भिस्त महर्तिजः।
दिग्म्यो प्रन्यासपुटकेर्, श्रम्यपृष्टिदयात्पदे॥
स्वर्णवस्त्रवचेर्दयात् पञ्चतिंशन्तिहोदिताः"। इति।
श्रय मीमांसा। दणमाध्यायस्य \*चतुर्थपादे चिन्तितं।
"तार्षमहतवस्त्रस्य वाधकं स्थान्न वाग्मिः।
गुद्धाच्छादनकार्थेक्यादयाग्यवात् समुखयः"॥

महावते श्रूयते 'तार्षं यजमानः परिधत्ते दर्भमयं पत्नी'दति।
प्रक्तते 'श्रद्धतं वासः परिधत्तः'दति। घृताकं वस्तं तार्ष्धमित्युचते। ताथ्यां तार्ष्यदर्भमयाभ्यां दम्यत्योर्हतं वस्तं वाध्यते। कुतः।
परिधत्त दत्यनेन प्रकृति सिङ्गेन गृह्याच्छादनस्व जणस्य कार्यस्वैकनावगमात्।मैवं, तार्ष्यदर्भमयये। गृह्यमाच्छादि यतु मये। ग्यत्वात्,
परिधानं नवे। परितनं प्रावर्षं, तत्कार्यभेदात् समृचयः।

हतीयाध्यायख प्रधमपादे चिन्तितं।

"भवेत् सप्तद्शारित वीजपेयस्य यूपकः। उत्तानं द्रयमं वाजपेयस्याङ्गं पश्चीकृत ॥ श्वानन्तर्यात् प्रकरणात् कर्माङ्गं, घाडशिन्यदः। कर्ष्वपाचे खादिरेऽगे संयुज्याच्वेति कर्मणा॥ यूपदारा पश्चारङ्गं पश्चदारा च कर्मणः। सै। मिकतादाजपेये यूपो नास्ति पश्चं विना"॥

<sup>\*</sup> टतीयपाद इति काश्रीखेकपुक्तकपाठः।

वाजपेयप्रकर्णे श्रृयते, सप्तद्शारतिर्वाजपेयस्य भवतीताच यृपद्रयगतं सप्तद्यागिताब्दोदितं यदूर्धमानं नदाजपेयकर्मणेऽङ्गं सप्तदशारतिश्रव्दवाजपेयश्रव्दयोरानना-र्थात् प्रकरणञ्चीवमनुग्रह्मते। यदि कर्मणः साचादूर्धमानं न सक्षवेत् तर्हि वाजपेयगतं खादिरमूध्यं यत् घेाडिशिपाचं तिसालद उन्मानं मन्यथ तद्दारा कर्मणान्वेतीति प्राप्ते ब्रूमः। मप्तदशारितर्यूप दति मामानाधिकरण्यायूपेन माचात् समध्यते। तस च यूपस पश्चक्रलात् उन्मानं यूपदारा पश्ची-रङ्गं भवति। तस्यापि पभोवीजपेयाङ्गलात् पशुदारा कर्म-णे। उद्गं। यद्यपि वाजपेययूपप्रब्दयारानन्तर्थमस्ति तथापि वाजपेयस्य सेामयागतया साचासूपसम्बन्धाभावात् पशुःख-वधानमभुपेयं। वाजपेयखेति षष्ट्याः सम्बन्धमाचवाचिलेन व्यवित्तसम्बन्धमप्यसावभिधत्ते। देवदत्तस्य नप्तित प्रयोगवत्। यत् सप्तदशारिक्षवाजपेयशब्दयारानन्तर्थे यच प्रकरणं तदु-भयं न विरुद्धं पश्रङ्गलेऽखनाता वाजपेयाङ्गलाङ्गीकारात्। किञ्च पूर्वपचे यूपमञ्देन घाडिमायात्रं सचणीयं, सिद्धान्ते तु नासा दोषः।

तचैवाष्ट्रमपादे चिन्तितं।

"वाचयेत् खामिनं ज्ञाज्ञी वाचनीयो ज्ञ एव वा। त्रविशेषाद्भी, ज्ञख खामिलादाचयेदमुं"।

वाजपेये श्रूयते, क्रुप्तीर्यजमानं वाचयतीति। श्रायुर्यज्ञेन कल्पतामित्यादया मन्त्राः क्रुप्तयः। तत्र मन्त्रतद्शीभिज्ञम- निभज्ञञ्चोभाविष वाचयेत्, विज्ञं वा वाचयेदित्येवं मंग्रयः। विषेषस्थात्रवणादनभिज्ञं, तदैव शिज्ञयिलापि वाचयितुं ग्रका-लादिति चेत्, मैवं। श्रध्ययनविधिवलादधीतवेदवेदार्थस्तैव यजमानलात्। तस्मादभिज्ञमेव वाचयेत्॥ ० ॥

इति माधवीये वेदार्धप्रकाशे कष्णयजुः मंहिताभाय्ये प्रयम-काण्डे सप्तमप्रपाठके नवसीऽनुवाकः ॥ \*॥

वाजस्थेमं प्रस्तवः सुपुवे अग्रे सामः राजानमीष-धीष्टपु। ता असम्यं मधुमतीर्भवन्तु व्यः राष्ट्रे जा-श्रियाम पुराहिताः। वाजस्थेदं प्रस्तव आवभूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः। स विराजं पर्येति प्रजानन् प्रजां पुष्टिं वर्धयमाना अस्रो। वाजस्थेमां प्रस्तवः श्रिश्रिये दिविसमा च विश्वा भुवनानि सम्बार। अदित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रियं॥ १॥

च नः सर्ववीरां नियंच्छतु। अग्ने अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव। प्र शो यच्छ भुवस्पते धनदा असि नस्तं। प्रशो यच्छत्वर्थमा प्रभगः प्र बहुस्पतिः प्रदेवाः प्रोत सूचता प्रवाग्देवी दंदातु नः। अर्थ-मणं बहस्पितिमिन्द्रं दानीय चीदय। वाचं विष्णुः सरस्वतीः सवितारं॥२॥

च वाजिनं। सोमः राजानं वर्षणम्श्रमन्वारंभा-महे। आदित्यान् विष्णुः स्वर्धं ब्रह्माणेच् बहस्पतिं। देवस्यं त्वा सवितुः प्रस्वेऽश्विनार्वाह्यां पूष्णां हस्ता-धाः सरस्वत्ये वाचा यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेस्वा साम्राज्ये-नाभिषिच्वामीन्द्रस्य बहस्पतेस्वा साम्राज्येनाभिषि-चामि॥ ३॥

र्यिः संवितार्ः षट्चिंश्यच ॥ १० ॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकार्ण्डे सप्तमप्रपा-ठके दशमोऽनुवाकः ॥ ॥

नवसे यूपारे दिणमुक्तं, दशसे अविदास उच्चने। कल्यः।
त्रयास्थितत्पुरस्वादी दुम्बरे द्रीणे सर्वे विधमान्येन समुदायुतं
भवित तस्थि दुम्बरेण स्ववेणे प्रधातं सप्तान्वहोमान् जुहोति
वाजस्थेमं प्रसवः सृषुवे त्रये से समिति। तत्रेयस्क् प्रथमा
"वाजस्थेमं प्रसवः सृषुवे त्रये से सम् राजानमे विधीस्वस्। ता
त्रसाम्यं सधुमती भवन्तु वय् राष्ट्रे जागियाम पुरोहिताः"
दिति। वाजस्थान्नस्थात्पादकः परमेश्वर त्रे विधीषु त्रस् च

सारस्तिममं सामं वज्ञोरूपं राजानं दीप्तिमन्तं पदार्थं अग्रे सृष्यादी सुपुवे उत्पादयामाम। तास त्रीषधयः श्राप-स्रासादधं मधुमतीः माधुर्यापेता भवन्तु । वयमणिसान् राष्ट्रे पुरेाहिताः यागानुष्ठानादी पुरेागासिना जाशियाम जाग-क्का स्यासा। श्रथ दितीया "वाजखेदं प्रसव श्रावस्त्रवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः। स विराजं पर्वेति प्रजानन् प्रजां पृष्टिं वर्धयमाना ऋसो" दति। वाजस्य प्रमवः परमेश्वर दद-मन्ष्रीयमानं कर्म श्राबस्व भावितवान् उत्पादितवान्। इमानि सर्वाणि भुवनानि सर्वत उत्पादितवान्। स परमेश्वरः श्रसो श्रसदर्ध प्रजां पृष्टिं च वर्धयसानः, प्रजानन् श्रस्तद-भिप्रायं प्रकर्षेण जानाना विराजं इत्यमानमन् पर्येति सर्वतः प्राप्नातु। श्रन्नं वै विराजिति श्रुतिः। श्रथ त्वतीया "वाज-खेमां प्रमवः धिश्रिये दिविममा च विश्वा भुवनानि सम्राट्। श्रदित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रियं च नः सर्ववीरां नियच्छ-तु' इति। वाजस्य प्रसव ईश्वर इसां दिविसमानि चा-न्यानि सर्वाणि भुवनानि शिश्रिये श्राश्रितवान्। सर्वेषाञ्च भवनानां राजा भूला श्रदिसानां इविदीतुमनिच्छनां मां प्रजानन् सदीयबुद्धिप्रेरणेन इविदीपयत्। तता नीऽस्मभ्यं सर्ववीरां पुत्रसत्यादयः सर्वे वीराः यस्याः सा सर्ववीरा, तादृशों रिधं धनं च नियच्छतु नियमेन ददातु। श्रथ चतुर्थी "श्रमे अच्छा वदेहनः प्रतिनः सुमना भव। प्रणी यच्यः भुवस्यते धनदा ऋषि नस्त्वं'' इति। हे ऋग्ने इह-

त्रस्मिन् कर्मणि ने। ऽस्माकमच्छा त्राभिम्ख्येन वद हितं कथय। ना उस्तान् प्रति सुमनाः कर्षार्द्रचित्तो भव। हे भवसाते समिपते नी उसामां प्रकर्षेण यच्क धनं देहि, यस्मात्वसस्तत्वासी सन् ना ऽस्तभ्यं धनदा ऋसि। ऋय पञ्चमी "प्र ला चन्द्रवर्धमा प्र भगः प्र बहलतिः। प्र देवाः प्रीत सनुता प्र वाग्देवी ददातु नः" इति। षड्झिः प्रशब्दैः प्रयक्क्लिति प्रदरालिखन्ये मित एतानि षड्वाच्यानि भव-न्ति। ऋर्यमभगरहस्थातयो देवेषूत्तमलात् विप्रपरिवाजकन्या-येन पृथग् निर्दिश्यनो। तेभ्याऽन्ये लच देवशब्देनी चानते। ते सर्वे ना उसाभां धनं प्रयच्छन्। उत ऋषि च सनृता प्रय-वागिभमानिनी देवता या चान्यवाङ्मात्राभिमानिनी देवता ते उमे धनं प्रयक्तां। ऋष षष्ठी "ऋर्यमणं वृहस्पतिमिन्दं दानाय चादय। वाचं विष्णु सरखती सवितारं च वाजिनं" इति। हे ईश्वर पुनरसामं दातुं धनसा दा-नायार्थमादीन् चादय प्रेरय। वाक्षरख्याः पूर्वाकसनृता-वाचारिव भेदाे द्रष्ट्यः। वाजिनं ऋनाधिपतिं। ऋथ सप्तमी "सामः राजानं वर्णमग्निमन्वारभामहे। श्रादित्यान् विष्णुः स्रयें ब्रह्माणञ्च खहरातिं" इति। वयं सामराजादीन् प्रथमतः कर्मारसाकाननुख्त्य पञ्चादारभामहे, अतस्ते सर्वे ऽनुग्र-इन्तु। विधत्ते "सप्तान्नहोमान् जुहोति। सप्त वा श्रवानि। यावन्छेवान्त्रानि । तान्येवावरुन्थे । सप्त ग्राम्या त्रेगषधयः। सप्तार्खाः। उभयोषामवर्धः (ब्राशका०१।प्र०३। ४०८)

अन्द हेत्रनामाषधीनां सप्तनात्तत्कार्याणामन्नानामपि सप्तनं। श्रीषधीनां सप्तलमापस्तम्बोऽग्रिचयने दर्भयति 'तिलमाष-बीहियवाः प्रियङ्गणवा गाधूमाः वेणुः म्यामाका नीवारा जर्तिनाञ्च गवीधुका श्ररत्यजा मार्कटका विज्ञेया गार्म्तमप्तमाः कुलत्यसप्तमा वा सप्त ग्राम्याः कष्टे सप्तारण्या प्रकष्टे' द्ति। एकै-कस्थानस्य पृथगेव होसं विधन्ते "त्रतस्यानस्य जुहोति। त्रत-स्यानस्थावर्ष्थे" (बा॰) दति । दमं पचमापसम्बा दर्शयति 'वाजप्रस्वीयं जुदोति सप्त ग्राम्या श्रीषधयः सप्तार्खाः पृथगनानि द्रवीकत्यादुम्बरेण सुवेण वाजस्थेमं प्रसवः सुषुव दित याम्याणि जलारण्यानि जुहोति' दित। ददानीं वी-धायनाभिमतं सर्वाखेकीकत्व दीमं विधन्ते "यदाजपेय-याज्यनवर्द्धसास्रीयात्। ऋवर्द्धेन व्यधीत। सर्वस्य समवदाय जुडोति। अनवरुद्धस्यावरुधी" (ब्रा॰) दति। देशमकाले यद-न्नमवर्द्धं खीकतं तद्पेच्य यदखीक्ततं वाजपेययाजी काला-नारेऽस्रीयात्, तदानीमुपेचितेन यागका लीनेना स्नेनासी वि-युको भवेत्। अतः सर्वमेकीक्वत्य होमे सर्वछापि यागकाले खी छतलेन दे। षापादक मस्बी छतं कि च्चित्र भवेत्। चता ऽखीक्ततस्य पर्वस्थापि यागकाले स्वीकाराय मिलिवा दोम दत्यर्थः । होमे साधनविशेषं विधन्ते "श्रीदुम्बरेण सुवेण जुहोति। जर्मा अन्नमुदुम्बरः। जर्ज एवानाद्यसावहथी"(बा॰) जर्मा अनं बलप्रदमेवानं। अत एव देशविशेषे बङ्ग सते \*।

<sup>\*</sup> बङ्गात्रियत इति तै०। किन्तु बङ्कत्यद्यत इति युक्ते (ऽर्थः।

कल्यः। श्रथ यजमानायतने क्रष्णाजिनं प्राचीनग्रीवमुत्तरखोमा-सृणाति। तद् यजमानं प्राञ्चमुपवेश्य सुवर्णरजताभ्यां रुक्या-भ्यां पर्युपास्य पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभिषिञ्चति शीर्षताऽभिषि-ञ्चत्यामुखादन्ववस्नावयति ''देवस्य ला मवितुः प्रमवेऽश्व-नोबी क्रभ्यां पूर्णो इस्ताभ्या सरखती वाची यन्तर्यन्त्रेणाग्ने-खा सामाच्येनाभिषिञ्चामीन्द्रस्य ला बहस्पते खा सामाच्ये-नाभिषिञ्चामि" दति। अवेन्द्र खेळासिकाधममन्ते अनुषङ्ग-स्चनायानासाताऽपि लाग्रब्दः स्चनारेण पठितः। देवस्य लेखादिर्छाखात:। या सरस्वती वामियभेषदेवता या च वाक्-शब्दाभिहिता वाक्मामान्यदेवता यञ्चान्तर्यामी यन्तृशब्द-वाची याऽप्यश्चिस्तेजःप्रदः, तेषां यन्त्रेण नियमनेनानुज्ञया यामाञ्चनिमित्तं लामभिषिञ्चामि। इन्द्रसेत्येतावानेवासाता दितीया मन्तः, स च पूर्वान्तरभागयारनुषङ्गेण वाख्यातयः। रुइस्पतेरित्यादी हतीयमन्त्रे पूर्वभागाऽनुषञ्जनीयः। देवस्थ लेळेतिसिनान्तभागे प्रसवपदाभिप्रायमाइ "देवस ला सवितुः प्रसव द्वाह। सविवयस्त एवैनं ब्रह्मणा देवताभिर्भिष-ञ्चिति'' (ब्रा॰) इति। ब्रह्मणा मन्त्रेण प्रतिपाद्याभिरिति ग्रेष:। सर्वेषिधरसमिषिकद्र यलेन विधन्ते "त्रवस्थावसाभिषिञ्च-ति। श्रनस्थानस्थावरुधी" (बा॰) दति। प्रकारविशेषं विधन्ते "पुरसात् प्रत्यञ्चमभिषिञ्चति । पुरसाद्धि प्रतीचीनमन्नमद्यते। शीर्षताऽभिषिञ्चति । शीर्षतो स्वनमसते" (त्रा॰) इति। श्रासपुराघातविषयवाक्यवद् व्याख्येयं। गुणान्तरं विधत्ते ''श्रा-

म्खाद्नवस्नावयित। म्खन एवासा श्रनाद्यं दधाति"(ब्रा॰) इति। शिर्म श्रारभानुकास्येन मुखपर्यन्तसेवावसावयेत् न लधः। मन्त्रेखग्रीन्द्र इस्पतिशब्दतात्पर्धे बाच्छे "अग्रेस्ला सामाञ्चेनाभिषिञ्चामीत्या ह। एष वा श्रश्नेः सवः। तेनैवैनम-भिषिञ्चति। इन्द्रसा ला मामाञ्चेनाभिषिञ्चामीत्याह। इन्द्रि-यमेवासिन्नेतेन दधाति। हृहस्पतेस्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चा-मीलाइ। ब्रह्म वै देवानां खहरातिः। ब्रह्मणैवैनमभिषिञ्च-ति" (बा॰) दति। एव श्रीषधिर्से। भ्री: सवः श्रीमना प्रेरितः। त्रतोऽग्रिशब्दम् चारयस्त्रिसम्बन्धेन तेनैव रमेनाभिषिञ्चति। एष वा दन्द्रस्य मवः, वृहस्पतेः मव दत्यनुमन्धेयं। विधत्ते "सामग्रहा श्यावदानीयानि चर्लिंग्भ्य उपहरन्ति। श्रम्मेव तैर्जीकमन्त्रवन्तं करोति। सुराग्रहाश्र्यानवदानीयानि च वाजस्त्रः। इसमेव तैर्जीकमन्त्रवन्तं करोति। त्रथा उभयी-स्वेवाभिषिचाते" (बा॰) इति। पश्चार्थान्यवदानीयानि इद-यादीनि, हृदयसाग्रेऽवद्यतीत्यादिश्रुतेः, तानीडायामवत्ता-नि मामग्रहां अ ऋलिग्भः प्रयच्छेत्। शिर आदीन्यनवदा-नीयानि, न भीर्षोऽवद्यति नांसयोरित्यादिश्रुतेः। तानि सुराग्रहां वाजसङ्खः रथानारैः षोडशभिराजिधावनं कत-वझो वैश्वेभ्यः प्रयच्छेत्। एवं सत्युभयीषु दैवीषु मानुषीषु च प्रजास्वयमभिषिको भवति। विधत्ते "विमायं कुर्वते वाज-स्तः। दन्त्रियसावर्द्धी" (बा॰) दति। विशेषेण मथनमाली-डनं कलहा विमाशः। पानवस्यनटनायाभिनयं विमाथं

बुर्युः। सवन त्रये स्ताचेषु ऋग्विशेषं विधक्ते "त्रनिह्ताभिः प्रातः सवने स्तवते। अनिस्तः प्रजापतिः। प्रजापतेराष्ट्री। वाजवती भिर्माध्यन्दिने। अन्नं वै वाजः। अनुमेवावरुन्धे। श्रि-पिविष्टवती भिस्तृतीयसवने। यज्ञी वै विष्णुः। पणवः णिपिः। यज्ञ एव पर्रुषु प्रतितिष्ठति" (त्रा॰) दति। त्रनिह्काभिर-व्यत्रदेवताकाभिक्टिंगः साकल्लेन तन्महिस्रो वत्तुमशक्यलात् प्रजापितरनिरुतः, वाजग्रब्दोपेता ऋची वाजवत्यः, ग्रिपि-विष्टमन्दे। पेता खर्चः मिपिविष्टवत्यः, ताः सर्वाः सामवेदे द्रष्ट-याः। विष्ठभव्दे। विष्णुपर्यायः सन् श्रव फलव्यापिनं यज्ञ-माचष्टे, शिपिशब्दः पशुवाची। श्रतः शिपिविष्टवतीभिर्श्चिम-र्यज्ञे पर्युषु च प्रतितिष्ठत्येव। सामविशेषं विधत्ते "ह इद्न्यं भवति। श्रन्तमेवैन श्रिये गमयति" (बा॰) इति। श्रन्ति-मख स्तीत्रस यदन्यं साम तद्वृहद्वायेत्, तेन गानेनैनं यजमानं त्रिये सम्पत्सिद्धये यज्ञस्थानां समाप्तिं प्रापितवान् भवति ।

श्वत्र विनियोगमङ्गृहः।

"वाज मप्तभिरत्नस्य होमो देव यजुष्त्रयात्।
श्वभिषिञ्चेल्सामिनं तं दशमन्ता दहोदिताः"॥ दति।
दिति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्षण्यजुः मंहिताभाय्ये प्रथमकाण्डे मप्तमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः॥ \* ॥



श्राप्ति वाचमुदं अयद्श्विना ह्या हारा ग्राणापानावृदं अयतां विष्णुस्त्यक्षरेण चीन् लोकानुदं अयतो मश्रत्यक्षरेण चतुष्पदः पश्रनुदं अयत्यूषा पञ्चाक्षरेण पङ्किमुदं अयहाता पडिक्षरेण पङ्कृतनुदं अयन्य व्याक्षरेण पङ्किमुदं अयहाता पडिक्षरेण पङ्कृतनुदं अयन्य व्याक्षरेण सप्ताष्ट्रं श्राक्षरेण पङ्कृतनुदं अयन्य व्याक्षरेण सप्ताष्ट्रं श्राक्षरेण मित्र प्रविक्षरेण विष्टतः स्ताममुदं अयत्॥ १॥

वर्षणा दशाक्षरेण विराजमुदं जयदिन्द्र एकं।दशा-स्वरेण चिष्ठुममुदं जयदिश्वं देवा दादंशास्तरेण जग-तीमुदं जयन्वसंवस्त्रयादशास्तरेण चयादश्यः स्ताममुदं-जयन् रुद्राश्चर्वदंशास्तरेण चतुर्दशः स्ताममुदं जयना-दित्याः पर्चदशास्तरेण पष्चद्शः स्ताममुदं जयन्नदि-तिः षोडंशास्तरेण पाड्यः स्ताममुदं जयत्वापंतिः सप्तदंशास्तरेण सप्तदशः स्ताममुदं जयत्॥२॥

चिटतः स्तोममुद्जयत् षट्चेत्वारि श्यच ॥ ११ ॥ दित तैतिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-ठक एकाद्योऽनुवाकः ॥ • ॥

द्शमे ऽत्रहोम उत्तः। एकादश उच्चितिमन्ता उद्यन्ते। कलाः। अध यजमानमनास्थाय उच्चितीवीच्यत्यश्चिरेका-

चरेण वाचमुदजयदिति सप्तदशेति। पाठसु "श्रीग्रिरेका-चरेण वाचमुदजयदिश्वना द्वाचरेण प्राणापानावुदजयतां विषाुस्यचरेण चीन् लोकानुदजयसोमञ्चत्रचरेण चतुष्यदः पण्नुद्जयत्पूषा पञ्चाचरेण पङ्किमुद्जयद्वाता षडचरेण षड्ळनुदजयनास्तः सप्ताचरेण सप्तपदार शकरीमुदजयद्वह-स्पतिरष्टाचरेण गायनीमुद्जयिकानी नवाचरेण चिवत्र स्ताममुदजयदक्षा दशाचरेण विराजमुदजयदिन्द्र एकाद-भाचरेण चिष्टुभमुदजयदिये देवा दादभाचरेण जगतीमुद-जयन् वसवस्त्रवादशाचरेण चयादश्र स्ताममुदजयन् रुद्राञ्च-तुर्दशाचरेण चतुर्दश्र स्ताममुद्जयकादित्याः पञ्चदशाचरेण पञ्चदश्र स्ताममुद्रजयन्नदितिः घा उशाचरेण घा उश्र स्ता-मम्दजयत्रजापितः सप्तद्याचरेण सप्तद्यश् स्ताममुदजयत्" दति। श्राश्रावयेत्यादिके सप्तद्याचरे मन्त्रसङ्घे एकैकाचर्द्या तत्तन्त्रन्तं पठिला तसामर्थादग्वादया वागादीनुदजयन्। श्रथवा विध्यन्तर एकाचरे। मन्त्रः शास्त्रप्रसिद्धा वागियवीजं तेन एकाचरमन्त्रेणाग्नेर्वागुज्जयः। द्यचरेणाजपामन्त्रेण प्राणा-पानात्मकेनाशिनोः प्राणापानाक्ययः। एवमन्येऽपि चन्तरादि-मन्त्रा यथायागमुन्नेयाः। मन्त्राचरमञ्ज्ञानुमारेण सोकचया-दिजयो विज्ञेयः। चित्रत्सीमगतानास्चां नवसङ्घोपेतलात् तज्जया द्रष्टयः। चयादशस्तामादावपि तिस्णाम्चामाद्र-त्तिविशेषेण तत्तत्वह्या द्रष्ट्या। एतदुच्चितिविधिसु ता वा

<sup>\*</sup> रं विज्ञवीजिमिति तन्ते।

एता उज्जितया वाखायन दत्येताहुमः पूर्वमेवासाभि-व्याखातः मेाऽयमन उत्कर्षणीयः।

श्रव विनिधागमङ्गृष्टः।
"श्रश्निः सप्तदशास्त्राता उज्जितीवीचयेदमूः।
यजमानं रथेस्रेषु धावत्स्तस्त्रर्थुरादरात्"॥

द्ति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रष्णयजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठक एकादशाऽनुवाकः ॥ ... ॥

उपयामयं होताऽसि नृषदं त्वा द्रुषदं भुवनसद्-मिन्द्रीय जुष्टं यह्णास्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वापयाम-यं हीताऽस्यपुषदं त्वा घृतसदं व्यामसद्मिन्द्रीय जुष्टं यह्णास्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वापयामयं हीताऽसि प्र-धिविषदं त्वान्तरिक्षसदं नाकसद्मिन्द्रीय जुष्टं यह्णा-स्येष ते योनिरिन्द्रीय त्वा। ये ग्रहीः पञ्चजनीना येषां तिस्नः परम्जाः। देव्यः कार्षः॥ १॥

समुंजितः। तेषां विशिषियाणामिष्मूर्जूः समयभी-मेष ते योनिरिन्द्रीय त्वा। ऋपाः रसमुद्देयसः ह्यं- रिक्षः समार्थतं। श्रुपाः रसंस्य यो रसस्तं वे यह्ना-स्युत्तममेष ते योनिरिन्द्रीय त्वा। श्रया विष्ठा जनयन् कर्वराणि स हि घृणिक्हर्वरीय गातुः। सप्रत्युदै इक्णो मध्यो श्रयः स्वायां यत्तनुवां तनूमैर्यत। उपयाम-यहीताऽसि प्रजापतये त्वा जुष्टं यह्नास्येष ते योनिः प्रजापतये त्वा॥ २॥

की श्रम्तनुवां चयादश च ॥ १२ ॥ इति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-ठके द्वादशे।ऽनुवाकः ॥ \* ॥

एकादश जिल्लातमन्त्रा उत्ताः। दादशेऽतियाद्यमन्त्रा उच्यन्ते। कंन्यः। श्राययणं ग्रहीला पच्चेन्द्रानितयाद्यान् ग्रह्यान्त्रयाद्यान् ग्रह्यान्त्रयाद्यान् ग्रह्मान्त्रयाद्यान् ग्रह्मान्त्रयाद्यान् पच्चिमार्ग्निति। तच प्रथममन्त्रपाटच्च "उपयामग्रहीते।ऽधि नृषदं ला द्रुषदं भुवनसदमिन्द्राय जुष्टं ग्रह्मान्येष ते योनिरिन्द्राय ला" दिति। चे प्रथमातियाद्य लमुपयामेन प्रथियात्मकेन पाचेण ग्रह्मीते।ऽधि। दयं वा जपयाम दिति पूर्वमुदाच्चतं। मनुखेषु वनस्यतिषु भुवनेषु खामिलेनावस्थितिमन्द्राय प्रियं लां ग्रह्मान्ति। एष खरप्रदेशस्ते स्थानं तस्मादिन्द्राय लामच साद-यामि। एष दत्यादिः सादनमन्तः। नृषदिमत्यादिपदाभि-

प्रायमाह "नृषदं लेखाइ। प्रजा वै नृन्। प्रजानामेवैतेन स्रयते। द्रुषदमित्या ह। वनस्यतथा व द्रु। वनस्यतीनामेवैतेन स्रयते। भुवन सद्मित्या ह। यदा वै वसीयान् भवति। भुव-नमगन्तिति वै तमाइः। भुवनमेवैतेन गच्छति" (ब्रा॰१का॰। ३प्र । ८ प्र ०) इति । नून् नरः तेषु सीदतीति नृषत् तं नृष-दं। एतेन यजुःपाठेन प्रजानां मध्ये स्रयते खामिलेनाभि-षिच्यते। यदा लोको वसीयान् धनाळ्या भवति तदा तं पुरुषं खामिलेन कत्द्रं भुवनमगन् प्राप्तवानिति जना श्राज्ञः। श्रय दितीयग्रहमन्त्रः "उपयामग्रहीतोऽसामुषदं ला घृत-सदं वो मसदिमिन्द्राय जुष्टं ग्रह्लास्येष ते वे विनिरिन्द्राय ला" इति। पूर्ववद्याख्येयं। एतदेवाभिप्रेत्य तथैव व्याच्छे "ऋष्-षदं ला घृतसदमित्या ह। श्रपामेवैतेन घृतस्य स्रयते। व्याम-सदिमित्या ह। यदा वै वसीयान् भवति। व्योमागिति वै तमाइः । वो मैवैतेन गच्छति'' (बा॰) इति। ऋष्वित्यादि-पाठेन तत्स्वामिलेनाभिषेकः। धनाक्यस्य व्यामगामिलं नाम गजाश्वारे। इष्य हतीयग्रहमन्त्रः "उपयामग्रहीता ऽिष पृथिविषदं लान्तरिच भदं नाक सदिमिन्द्राय जुष्टं ग्रह्णा-म्येष ते योनिरिन्हाय ला" इति। पूर्ववद्याचष्टे "पृथिवि-षदं लानारिच सदमित्या ह। एषा में वैतेन ले ाका ना श्रु स्वयते। तस्मादाजपेययाजी न कञ्चन प्रत्यवरे हित । ऋपीव हि देव-ताना स् स्वते। नाक सदिमित्या इ। यदा वै वसीयान् भवति। नाकमगन्तिति वै तमा छः। नाकमेवैतेन गच्छति" (बा॰) इति।

तसादयं वाजपेययागेनाम्यादिदेवतानामपि मधे ऽभिषित इव भवति। त्रग्नेस्वा मामाज्येनाभिषिञ्चामीत्यादिमन्त्रेषु श्रम्यादीनां यत्तत्यामात्र्यं तेन निमित्तेनाभिषेकस्याक्रवात न प्रत्यवरे। इति । ऋषि तसादेवतानां मध्ये ऽभिषिकत्वात् देववदेव कमपि मनुखं प्रति गजादिवाइनान्नावरे। इति नाव-रोहिदिति विधिः। त्रत एवापसम्ब त्राह 'यावज्जीवं न कञ्चन प्रत्यवरोद्देत् इन्हर्णातसवेन वा प्रत्यवरोद्दणीयेन यजेत' दित। श्रय चतुर्थग्रहमन्त्रः "ये ग्रहाः पञ्चजनीना येषां तिस्रः परमजाः। दैव्यः कोषाः समुज्जितः। तेषां विधिप्रियाणामिष-मूर्ज ए समग्रभी मेष ते थे। निरिन्द्राय ला" दति। येऽतिगाह्य-रूपा ग्रहाः पञ्चननीनाः पञ्चननेस्था देवमनुष्यासुररते।-गत्भर्वे भी निषाद पञ्च मेभी वर्णे भी वा हिताः, येषामतिग्राह्या-णां तिस्व श्राग्नेयेन्द्रसायां ख्यातिग्राह्यक्याः पर्मजाः प्रक्तयः, किञ्च येषां प्रभावेन दैवा दिविभवः कोणा मेघः सम्-जितः सम्यक् न्युजोकतः वर्षाभिमुखः कत दत्यर्थः। विविधानि श्रिपाणि इनुस्थानीयानि पाचाग्राणि, तैस्पेता विशिप्रियाः। तादृशानां तेषामितग्राह्याणां पूरणायेषमन्त्रमृष्यं जनं बल-प्रदं सीमरमं समग्रभी सन्यक् ग्रहासि। पञ्चजनीनग्रब्दाभि-प्रायं दर्भयति "ये यहाः पञ्चजनीना द्वाह। पञ्चजनाना-मेवैतेन स्वयते" (बा॰) इति। एतेन मन्त्रपाठेन निषाद-पञ्चमानां वर्णानां खामिलेनाभिषिचाते। श्रथ पञ्चमग्रहः "अपार रममुदयमर सर्वरिकार समास्तं। अपार रमस या रमसं वा राष्ट्रासुक्तममेष ते यानिरिन्द्राय ला" इति। चे त्रतियाद्याः वे वृक्षाकं मध्ये उत्तमं चरमं यहं तं तथाविधं र्यं हामि। किंविधं। अपां रसं उदक खैव सामरसलेन परि-णामात्। उद्भृतं वयोऽत्रं जीवनं वा यस्य तम्दयमं, सामरसी ह्यस्भेता जीवनहेतु छ। त्रपाम साममस्ता त्रभ्रमे खुकालात्। सुर्यरिकाः परिपाक हेतुर्यस्य तं सुर्यरिकां, वृष्टिकिता ऋष-धय त्रातपेन पचनो, त्रन्यया वृद्धाधिक्येन पूर्वेयुः। समास्तं गायच्या युलोकात् सम्यगानीतं। किञ्चापां रसः मामवित्त-रूपेण परिणतः, तस्थापि यो रमः सारः तादृशम्दकरमं। खामिलं तेजायुक्तलञ्च भागदयपाठेन भवतीति दर्शयति "अपार रममुदयममिलाइ। अपामेवैतेन रमस स्यते। सर्य-रिक्सिं समास्तिमित्याह स ग्रुक्तवाय" (बा॰) इति। कन्यः। श्रया विष्ठा जनयन् कर्वराणीति सप्तद्शप्राजापत्यान् सामग्र-हान् ग्टहातीति। पाठसु "श्रया विष्ठा जनयन् कर्वराणि य दि घृणिकरवंराय गातः। स प्रत्युदेद्धक्णे मध्वा अग्रः खायां यत्तन्वां तन्मेरयत । उपयामग्रहीताऽधि प्रजापतये ला जुष्टं ग्रह्माम्येष ते योनिः प्रजापतये ला" दति । श्रया श्रयं प्रजापितः विष्ठाः विश्वेषेणावस्थितः, कर्वराखेतानि कर्माणि अनयन् समादयन् वर्तते । यस्मात् स प्रजापतिः घृणिः दीप्तिमान् प्रकामको सता वराय श्रेष्ठाय कर्मफलाय उद्गातः विसीर्णा मार्गा भवति। तसात् स प्रजापितः

<sup>\*</sup> वर्तवामिति ते ।

मध्ये मधुनः कर्मफल्ल धर्लो धार्यिता सर्वे प्रति श्रमात्मिपं प्रति उदैत् उत्कर्षेण प्राप्तोतः । यद् यस्नात् खायां तनुवां खकीये शरीरे तनं श्रमाच्हरीरं ऐरयत प्राप्यति, तस्नाद् वयं फलं प्राप्ताम दति श्रेषः। एकयर्चा स्ट्लातीत्वेतस्य विधिः, स च पूर्वमेव व्याखातः (सं०१का०। ७प्र०। ७१०)।

श्वन विनिधागमञ्जू हः ।

"उपेत्यतिग्राह्ममेन्द्रं ग्रहीलैपेति माद्येन्।

उत्तरेषु चतुर्धेवम् श्रया मप्तदशग्रहान्॥

प्राजापत्यान् प्रग्रह्णाति मन्त्रा दादश्र वर्णिताः"। दति।

दति माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुः मंहिताभाष्टे प्रथमकाष्ट्रे मप्तमप्राठके दादश्री (नुवाकः ॥ ॥॥

श्रुत्वह मासा श्रुत्विद्दनान्यन्वोषंधीरनु पर्वतासः।
श्रुत्विन्द्रः रोदंसी वावशाने श्रुन्वापा श्रुजिहत् जायंमानं। श्रुनुं से दायि मह इंन्द्रियायं सचा ते विश्वमनु हच्हत्ये। श्रुनु श्रुचमनु सहा यज्ञचेन्द्रं देवेभिरनु ते नृषद्ये। इन्द्राणीमासु नारिषु सुपत्नीमहमश्रुवं। न ह्यांस्या श्रुपरच्चन ज्रुरसा॥ १॥

मर्ते पतिः। नाइमिन्द्राणि रारण सख्येर्ट्याके-पेर्च्यते। यस्येदमप्ये इतिः प्रियं देवेषु गच्छेति। यो जात एव प्रयमे। मनस्वान देवे। देवान् कर्तुना पर्य-भूषत्। यस्य गुष्माद्रोदं सी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इन्द्रः। आते मह इन्द्रे। त्युय समन्यवे। यस्ममर्ग्न सेनाः। पताति दिद्दुद्वर्यस्य बाहुवेः। माते॥ २॥

मना विष्ठद्रियग्विचारीत्। मा ना मधीराभरा दृ ति तनः प्रदाशुषे दातेवे भूरि यत्ते। नव्ये दृष्णे शस्ते श्रासमं ते उक्ये प्रश्नेवाम वयमिन्द्र स्तुवन्तेः। श्रा तू भरमाकिरेतत्परिष्ठादिद्या हि त्वा वस्तेपतिं वस्तेनां। इन्द्र यत्ते माहिनं दन्तमस्यसम्यं तर्वर्थश्व॥३॥

प्रयंश्यि प्रदातार है हवाम ह इन्द्रमा हिवधा वयं। उभा हि इस्ता वस्ना पृणस्वाप्रयंक्य दक्षिणादोत सत्यात्। प्रदाता वजी हेषभस्तुं राषाद छुष्मी राजा हवहा सीमपावा। अस्मिन् यज्ञे विद्या निषदाया भव यजमानाय ग्रं योः। इन्द्रं सुवामा स्ववार अवी-भिः सुम्हितो भवतु विश्ववेदाः। वार्धतां देषे। अभयं हाणातु सुवीर्यस्य ॥ ४॥ पत्यः स्थाम। तस्यं वयः सुमता यज्ञियस्यापि भद्रे सीमनसे स्थाम। स सुचामा स्ववाः इन्द्री असो आराचिद्वेषः सनुतर्युयातु। रेवतीर्नः सध-माद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। स्युमन्ता याभिर्मदेम। प्रेरा हसी पुरार्थमिन्द्रीय श्रूषमंचत। अभीके चिदु लोककत्मक्रे समत्मु वच्हा। अस्माकं बोधि चोद्ता नर्भन्तामन्यकेषां। ज्याका अधि धन्वसु॥ ५॥

जरसा मा ते हर्यत्र स्वीर्यस्याध्येक च ॥ १३॥

पाक्यज्ञः सःश्रवाः पराऽश्चं बहिषोऽहं भ्रवामग्-कोत्याह देवं स्वितदेवस्याहं श्रवस्थाल्वं वाजस्थेमम्-भिरेकाश्चरेणोपयामयहोते।ऽस्यन्वह मासास्त्रयादणः ॥ १३॥

पाक्यज्ञं प्रोक्षं भ्रुवां विस्त्रंजते च नः सर्ववीर्ां पत्रंयः स्यामैकंपञ्चाणत् ॥ ५१ ॥

द्ति तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाएडे सप्तमप्रपा-ठके चयादभाऽनुवाकः॥ \*॥

॥ ॥ सप्तमप्रपाठकः सम्पूर्णः ॥ ॥

<sup>\* ्</sup>ग्रहोते।ऽसि चषदमन्वह त्रये।दशेति नाश्रीस्थैनपुक्तनपाठः।

दाद्शे वाजपेयमन्ताः समापिताः। चयोद्शे काम्ययाच्या उचने। काम्येष्टिका छे काचिदिष्टिरेवमा द्वायते "दन्द्रायानु-जवे प्रोडाश्रमेकादशकपालं निवंपेद्वामकाम रन्द्रमेवान्वजुष्ट खेन भागधेयेने।पधावति म एवासी मजातामनुकान् करोति यान्धेव भवति" (सं०२का०। २प्र०। प्य०) दति। अनुकूल आसी ऋजुश्चेताचृजुः। साहायकरणमानुकूल्यं विरोधानाचरणसजु-लं। स तादृश दन्द्रोऽसी यजमानाय सजातान् जातिप्रस्ति-बन्धून् अनुकान् एतिस्मिन्ननुकू लान् करोति। ततोऽयं गाम-खामी भवत्येव। तत्र पुराऽनुवाक्यामाइ "श्रन्यह मामा श्रन्विद्वनान्यन्वेषधीरनु पर्वतासः। श्रन्विन्द्र रोदसी वावशाने श्रनापा श्रजिहत जायमानं ' दति। श्रहभव्द दक्कब्दय समुख्ये। चैत्रादयो मासाः, ते च जायमानिमन्द्रं अनुस्त्य ऋजिहत ऋसाननुग्रहीतुं प्राप्तवनाः। एवं वनान्धेषधयः पर्वता वावशाने श्रसान् कामयमाने रादधी द्यावाष्ट्रिकी श्रापश्चाजिहतेति योजना। षेढा वाक्यानि भेनुं षडनुष्रव्दाः, म च भेद त्रादरार्थः। त्रथ याज्यामा इ "त्रनु ते दावि मह इन्द्रियाय सदा ते विश्वमनु व्यवस्त्रो। श्रनु चवमनु सद्दो यजचेन्द्र देवेभिरनु ते नृषद्ये" दति। यजच यष्टः \* हे दन्द्र महे महते सर्वेभ्याऽपि देवेभ्याऽधिकाय ते तुभ्यं सचा सचेषु विश्वं मवें इवि: देवेभिरम्यादिभिरनुदाि अनुक्रमेण दीयते। किमधै। उनह्यो उनवधमनु, ते तवेन्द्रियाय खबलिसञ्चर्थे।

<sup>ः</sup> यद्यवित्ताति ।

न केवलं द्ववधमनुस्ता चचमनु बदीयं चित्रवलातासी-मानञ्चानुस्त्य, महोऽनु लदीयं बलमनुस्त्य, नृषक्षे वैरि-मनुष्यतिरस्कारशीलमनुख्यः, लिय यथोकान् गुलानवेच्य ते तुम्धं पुनः पुनर्दीयत इति षेशः। इष्ट्यन्तरं विधन्ते "दन्द्राणी चतं निर्वयेद्यस सेना अम् प्रितेव सादिन्द्राणी वै सेनासे देवतेन्द्राणीमेव खेन भागधेयेने।पधावति मैवास मेनाष्ट्र मण्-म्यति" (सं॰२का॰) दति। अस्शिता तीच्णा न अवित खकार्यचमा नैव भवतीतार्थः। तस्वामिष्टी कञ्चिदङ्गविशेषं विधन्ते ''बल्बजानपीम्रे मनह्येद्गै।र्यनाधिकाना न्यमेहत्तता बल्बजा खदतिष्ठन् गवामेवैनं न्यायमपिनीय गा वेदयति" (सं॰२का॰) इति । बल्बजास्तृणविश्रेषाः तानपि चादकप्राप्त दभो सम्यक् बधीयात्। ऋधिव्यक्तना ऋधिकं पुरीषं प्राप्ता गै। र्यंच देशे न्यमेइत् नितरां मूचं करोति, तते। देशाह् बल्बजा उत्पद्यन्ते, तेषाञ्च बल्बजानां बन्धलेन यजमानं गवामेव न्यायमपिनीय प्रापया गा वेदयति लक्षायति। गवां न्यायः खाधीनतया णिचितलं। यथा धेनवः णिचिताः प्रतिदिनमर्खे गला यत्र कापि पखायन बच्छं चापलं परित्यच्य काले खग्रहमेवायान्छनायाभेन द्ह्यनो, यथा वा बलीवरी: मिचिता: मन्ता रथादीन खामिन दच्छानुसारेण वहन्ति, तथा सेनायाः खवशलेन कार्यकारिलं गान्यायः। गा वेदयति गावद्भितां स्वाधीनां कार्यकारिलेन प्रापयती-त्यर्थः। तत्र पुरोऽनुवाकामाह "इन्द्राणीमास नारिषु सु-

पत्नीमहमश्रवं। न हासा अपरञ्चन जरमा मरते पति:" इति । त्रामु नारिषु देवस्तीषु मध्ये मेनास्तामिश्वतामिन्द्राणीं सुपत्नों पतित्रताम इमश्रवं। श्रपरञ्चन श्रन्यद प्येकमस्ति, श्रस्या इन्द्राच्याः पतिर्जरमा न हि मरते नैव म्रियते। तत्रैव याज्यामार "नार्मन्द्राणि रारण मख्युर्वषाकपेर्ऋते। यखे-दमण् इवि: प्रियं देवेषु गच्छति" इति। हे दन्हा एव हं मखाईषाकपे ऋते लित्रियमिन्द्रं विना यं कमप्यन्यं देवं न रारण नैव कीर्तथामि। यस्य मम श्रष्यं श्रप्तभविमदं इविः माम-प्राेडाशादिकं प्रियमिष्टं भूला देवेषु गच्छति सर्वान् देवान् प्राप्नोति। तादृशोऽहमिति पूर्वनानयः। इञ्चनरं विधन्ते "इन्ह्राय मन्युमते मनखते पुरोडाश्रमेकादशकपालं निर्वपेत् मङ्गामे मंयत्त दिन्द्रचेण वै मन्युना मनमा मङ्गामं जयतीन्द्र-मेव मन्युमनां मनखनार खेन भागधेयेने।पधावति म एवा-सिमिनिन्द्रयं मन्युं मना दधाति जयित तथ मङ्गामं"(मं॰२का॰) दति। मनखते घेरीपिताय मङ्गामे युद्धे संयत्ते सम्यक् प्रवत्ते सति इन्द्रियेण पाणिपादादीन्द्रियपाटवेन, सन्युना वैरिविष-यकोपाधिकोन, मनसा पलायनभीत्यादिवर्जनक्षेण धेर्येण। तत्र पुरी अनुवाक्यामा इ "था जात एव प्रथमी मनखान् देवा देवान् कतुना पर्यस्यपत्। यस प्रामाद्रीदमी अभ्यमेतां नुम्णस्य मङ्गा सा जनाम दन्द्रः" दति। यो देव दन्द्री जात एव उत्पन्नमात्र एव प्रथमा देवानां मध्ये मुख्या मनखान् धैर्य्वांच भूवा कतुना दृत्रवधादिकर्मणा देवानन्यानम्या-

दीन् पर्यश्वदितिकान्तवान्, यस्तेन्द्रसः ग्रुषाद् बचात् रे।दमी द्यावाष्ट्रियो अभ्यमेतां अविभीतां। भ्यम भय दति धातुः। जनामः हे जनाः स इन्ह्री नृम्णस सकीयवलस मङ्गा महिना युपान् अवलिति ग्रेष:। याज्यामाह "श्रा ते मह दन्द्रीत्युय समन्यवा यसमर्ना सेनाः। पताति दियुन्तर्यस बाज्जवी:। मा ते मना विष्वद्रियग्विचारीत्" दति। उग्र हे दन्द्र श्राममनात्ते तव जती रचणं महाऽधिकं यद यसाद्र-चणादसादीयाः सेनाः समन्यवः वैरिविषयकोषयुकाः सत्यः समरन सम्यगरमना क्रीडामकुर्वन् परवर्तं नैवागणयनि-त्यर्थः। नर्थस्य मनुष्यहितस्य ते तव बाङ्गोर्दियुत् खङ्गादि-दीप्तिः पताति सर्वेच प्रसर्ति, ते सनो विष्वद्रियक् बङमुखं सत् मा विचारीत् मा विचरत्। पूर्वीकामेवेष्टिं फलान्तराय विधत्ते "एतामेव निर्वपेद् यो इतमनाः खयं पाप दव खादेतानि हि वा एतसादपकान्तान्यथैष हतमनाः खयं पाप इन्ह्रमेव मन्युमन्तं मनखन्त्रः खेन भागधेयेनीपधावति स एवासिन्निन्द्रियं मनुं मनी द्धाति न इतमनाः खयं पापी भवति"(मं १२का ) इति। यः पुरुषो रोगेण द्रव्यद्यान्यादिना वा इतसना जम् चित्तः सन् खयं पाप दव भान्त दव खात् एतसात् पुरुषादेतानि इन्द्रियमन्युधैर्याणि अपकान्तानि। अधेदानीमेष पुरुषे। नष्ट-चित्तः खयं आन्तो भवति। तादृश एतामेव निर्वपेदिति पूर्वचान्वयः, एतस्वामपोष्टी पूर्वेक्ति एव याज्यानुवाक्ये। रष्ट्य-

<sup>\*</sup> स च नर्थस्थेति कामीस्थपुक्तकत्रये पाठः।

नारं विधन्ते "दन्द्राय दाचे पुराडाश्रमेकादशकपासं निवंपेदाः कामयेत दानकामा मे प्रजाः खुरितीन्द्रमेव दातार्थ छोन भागधेयेने।पधावति स एवासी दानकामाः प्रजाः करे।ति दान-कामा ऋसी प्रजा भवन्ति"(सं०२का०) इति। तत्र प्रोऽन्वाच्या-माइ"मा ना मधीराभरा दद्धि तवः प्रदाशुषे दातवे शहरि यत्ते। नचे देणो शक्ते श्रसिंत उक्ये प्रवाम वयमिन्द्र सुवनाः"इति। हे दुन्द्र नीऽस्मानसादीयाः प्रजास मा मधीः कलहार्थिनीमी कार्षी:। किन्तु प्रकर्षेण दाशुषे इयं दत्तवते यजमानाय दा-तवे दातुं ते लदीयं यद् भूरि धनं मिञ्चतमस्ति तदाभर तदाहर। श्राह्य च ने। आभं दद्धि देहि। हे दन्द्र नये न्-तने देणों लद्दानसाधने शस्ते प्रशस्ते ऽस्मिन कर्मणि त उक्ये लदीये प्रस्ते सुवनाः वयं प्रजवास प्रकर्षेण प्रार्थयामचे। तचैव याच्यामार "श्राह्म भर माकिरेतत्यरिष्ठादिया हि ला वसुपतिं वसूनां। इन्द्र यत्ते साहिनं दत्रमस्यस्रभ्यं तद्ध-र्यय प्रयन्धि" दति। हे दन्द्र लं श्रा ह भर धनमा हरैव एत-चदाइतं धनं माकिमैंव परिष्ठात् परच मा तिष्ठत्। यस्नाचां वसूनां वसुपतिरिति विदा कस्यचिदेव धनस्य पतिर्न भविस, किन्त सर्वेषामिति विवचया वस्त्रनां वसुपतिमित्युक्तं, यसा-देवं विद्या तस्मादाहरेत्यनयः। हे इन्द्र लदीयं माहिनं महनीयं दवं दातवं यद्भनमस्ति हे हर्यय हरिनामका-भ्यामश्वाभ्यामुपेतेन्द्र तद्भनमस्मभं प्रयन्धि प्रयच्छ। इष्ट्यन्तरं विधत्ते "इन्द्राय प्रदाचे पुराजाश्मेकादशकपालं निर्वपे ससी

प्रत्तिव सन्न प्रदीयेतेन्द्रमेव प्रदातार्थ खेन भागधेयेने।पधा-वित स एवासी प्रदापयति" (मं०२का०) दति। प्रदाचे प्रदा-पयिचे वाक्यस्थान्ते प्रदापयतीति अवणात्। वस्ना उत्तमणाय प्रतिग्रहीचे दायादाय वा श्रधमणीदिः पुरैव प्रकर्षेण दत्तमित्येवं दातवां धनमपलपति, तद्भनं खलेन व्यवच्चिते वस्तुतसु नैव प्रतं। तादृश उत्तमणादिनिविषेत्। तत्र पुरेाऽनुवाकामाद "प्रदातार् इवाम इद्रमा इविषा वयं। उभा हि इसा वसुना पृणखाप्रयच्छ द्विणादेशत सव्यात्" द्ति। प्रकर्षेण दातारं दापचितारमिन्दं इविषा युका वयं आहवाम हे आ-इयामः। हे दन्द्र उभाविप हस्ती धनेन पृणख पूर्य, तता ममाभिमुखोन दचिणाद्धसात् प्रयच्छ, सवादणाभिमुखोन प्रयच्छ । तत्र याज्यामाइ "प्रदाता वज्जो तृषमसुराषाट् ग्रुभी राजा वृत्रहा सामपावा। श्रासान् यज्ञे वर्हिया निषदाया भव यजमानाय भं यो:''। प्रदाता प्रकर्षेण दाता वजी वज्र-वान् दृषभाऽभिमतानां धनानां वर्षिता तुराषाट् अनूणां शीम्रमिभविता अभी बलवान् राजा दीषमानी उवहा वृत्रं इतवान् सामपावा सामस्य पाता, ईदृग्रस्वमिसन्यज्ञे बर्हिषि वैद्यास्तीर्णदर्भे त्रानिषद्यागत्योपिविष्यायानन्तरं ग्रं सुखकरः चार्निष्टवियाजयिता भव। दश्चलरं विधत्ते ''दुन्द्राय सुत्रामणे पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वपेदपर्द्धो वापर्ध्यमाना वेन्द्रमेव सुत्रामाण् खेन भागधेचेनापधा-वति स एवैनं चायते उनपर्थो भवति" (मं ०२का ०) दति।

सुनाम्णे सुषु चाने, श्रपर्द्धश्चिरं राज्याङ्गृष्टः, श्रपर्ध्यमान इदानीमेव भंग्यमानः, श्रनपर्ध्यो अंग्राविषयः। तत्र पुरी-उन्वाकामा ह "दन्द्रः सुवामा खवाष्ट्र अवाभिः सुम्हजीको भवतु विश्ववेदाः। बाधतां देषा श्रभयं क्रणातु स्वीर्यस पतयः स्थाम" इति। अधिमन्दः सुत्रामा सुष्टु त्राता स्वतान् धनवान् श्रवाभिः रचणैः सुम्डोकः सुखकरः विश्ववेदा श्रसादन्षितक्रत्सपरिचर्याभिज्ञो भवतु। बाधतां श्रसान् बा-धमानानां वैरिणां देषे। विदेषी स दन्द्रोऽस्नाकमभयं कणोतु करोतु। तत्प्रमादादयं सुवीर्यस वैर्यभिभवमामर्थस पतयः स्थाम स्वामिनी भवेम। याज्यामाइ "तस्य वयः सुमती यज्ञियसापि भद्रे मैामनमे साम। म सुत्रामा स्वाप् रन्द्रो त्रस्रो त्राराचिद्वेष: मनुतर्युयोतु" दति। वयं यज्ञियस यज्ञ-सम्बन्धिन साखेन्द्रस्य सुमतावनुग्रहयुको चित्ते स्थिता भवेम। श्रपि च भद्रे पर्ममङ्गले सामनसे मनःसमाधानेऽविखिताः खाम। सुवामा सुष् वाता खवान् धनवान् स र्दः श्रसी श्रमानं देषः देखान् श्राराचित् दूरादेव युयातु पृथक्करोतु। की दृशानामस्माकं मनुतः मनूनां \* इतिर्दाहणां। दृष्यन्तरं विधन्ते "इन्द्रो वै सदृङ् देवताभिरामीत् म न व्याष्टतमगच्छत् स प्रजापतिसुपाधावत्तसा एतसैन्द्रसेकादशकपालं निरवप-त्तेनैवासिबिद्यमदधाच्यकरी याज्यानुवाक्ये श्रकरोदजी वै प्रकरी स एनं वज्रो सृत्या ऐन्ध सीऽभवत् सीऽविभेज्ञृतः प्र

<sup>\*</sup> सनुतामिति का॰ पु॰ त्रयपाठः।

मा धच्यतीति स प्रजापति पुनक्पाधावत् स प्रजापतिः प्रकर्था श्रधि रेवतीं निर्मिभीत शान्या श्रप्रदाहाय" (सं०२ का०) दति। पुरा कदाचिदिन्द्री देवताभिरितराभिर्चि सदृश श्रा-सीत् तदाधिपत्यलचणां व्याद्यत्तं न प्राप्तवान्। कश्चिदपि देव एतदीयं स्टायलं नाङ्गीचकार। स दन्द्रः खिन्नः प्रजा-पतिमुपाजगाम, स प्रजापतिर्थाष्टित्तिकामाय तसा इन्हाया-तीतसृष्टिगतेन्द्रदेवताकमेकादशकपालं पुराजाशं निर्वपत्, स प्रजापतिः खयमिन्द्रख यजमानख यागे श्राध्वयंवमकरोत्, तेनैव यागेनास्मिन् व्यादित्तकामे दन्द्रे सामर्थं स्थापितवान्, तिसिद्धार्थं मकरीकन्दमा युक्ते दे ऋची याज्यानुवाक्ये मक-रात, यदायत प्रा व्यसा इत्येकीव प्रकरी तथायावता सती मैव शकरी याच्या पुरीऽनुवाक्या च भविष्यतीति। सा शकरी वज्ररूपा स वज्र एनं बादित्तिकामिनमिन्द्रं सत्ये श्राधिपत्य-चचणाचैश्वर्याय ऐन्ध प्रकाशितवान्, स चेन्द्रीऽधिपतिरभवत्, भ्दतः ऐश्वर्धं प्राप्तः स इन्द्रः पुनरविभेदियमत्युगा प्रकरी मां प्रधच्यतीति विचार्य तच्छानाये स इन्द्रः प्रजापतिं प्न-रुपाधावत्, स प्रजापितः शक्या अधि अधिकलेन रेवतीं रेवतोर्नः सधमाद द्खेताम्च निर्मितवान्। किमधे। प्रकर्या उग्रलमान्या दन्द्रसाप्रदाहाय च। ऐश्वर्योग्यराजकुमारा-देरै यर्थाप्राप्तावै यर्थप्राष्ट्रार्थिमिदानीं विधत्ते "याऽ ल १ श्रिये मन् मदृङ् ममानैः खात्तसा एतमैन्द्रमेकादशकपालं निवंपेदिन्द्रमेव खेन भागधेयेनोपधावति स एवासिनिन्द्रयं

दधाति" (मं०२का०) दति। यः पुमान् राजकुमारादिः श्रिये ऐश्वर्याय ऋलं सन् समर्थः सन्तिप तदैश्वर्थं श्रप्राण समानै: साधार्णै: ऐश्वर्थर्हितै: प्राणिभि: सदृष्ण: स्थात्, तसी तदर्धमियमिष्टिः। तामेतामिष्टिं विधाय याज्यान्वाको विधक्ते "रेवती पुरोऽन्वाका भवति ग्रान्या अप्रदाहाय शकरी याच्या वज्री वे शकरी स एनं वज्री सत्या इन्धे भव-त्येव" दति। रेवत्याः पाठसु "रेवतीर्नः सधमाद इन्हे सन्तु तुविवाजा:। चुमन्ता याभिर्मदेम" इति। रेवतीर्धनवत्यः मधमाद: श्रसाभि: यह मादयन्या हर्षयुत्रा:, तुविवाजा: बक्क ने। पेताः शकरीप्रापितदा हशानितपदा श्रापे। ने। उस्राकं खामिनि दन्द्रे मनु श्रसत्सुखाय तिष्टन्। याभिरद्भिः मद वर्थ चुमनाः प्रव्हायनाः इन्द्रं सुवन्तो मदेम इष्टा साः। प्रकर्याः पाठस्तु "प्रेष स्वसी पुरोरशमिन्द्राय ग्रूष-मर्चत। अभीने चिद् लानकत्मक्ने समत्म हनहा। ऋसानं बोधि चोदिता नभनामन्यकेषां। ज्याका ऋधि धन्वसु" दति। श्रकी दन्द्राय अस्टेन्ट्स पुरीरधं रथस पुरीभागे शूषं वलं में। व्यर्त प्रकर्षेण सुष्टु पूज्यत । कथं बलस्य पूजेल्चाते। ऋय-मिन्द्री टनहा वैरिचाती समत्तु सङ्गामेषु सङ्गे चोङ्गिः वैरिभटै: सङ्गे पति मंद्यागे सति अभीके चिद् हन्तुं कामय-मानेऽपि वैरिणि ले। कक्षत् स्थितिं करे। छोव न तु पलायत द्रत्यं बलस्य पूजा, तथा पूजित दन्द्रोऽस्नाकितर्यावृत्तये चीदिता प्रेरियता मन् बोधि बुध्यतां मावधानी भवतु। त्रत्यकेषां कुत्सितानां वैरिणां धन्यसु ऋधित्रित्य वर्तमाना ज्याकाः कुत्सिता ज्याः नभन्तां नम्यन्तु तुर्व्वान्वित्यर्थः।

श्रव विनियागसङ्गृहः।

"श्रवहान् जुमहोन्द्र दन्द्राणीति तु तचरी। चा जाता मन्युमहोन्द्रे मा ना दाहमहोन्द्रके॥ प्रदा प्रदाहमहोन्द्र दन्द्रः सुत्रामसंयुते। रेवती श्रीप्रदेन्द्रे खादच मन्त्राञ्चतुर्दश्र"॥ वेदार्थस प्रकाशेन तमा हार्दे निवारयन्। पुमर्थाञ्चतुरा देवादिवातीर्थमहेश्वरः॥

इति माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रष्णयजुः मंहिताभाखे प्रथम-काण्डे सप्तमप्रपाठके चयादशोऽनुवाकः ॥ \*॥

द्ति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकश्रीवीर-बुक्कभ्रपालसाम्राज्यधुरन्थरेण "सायनाचार्येण विरचिते माध-वीये वेदार्थप्रकाशनामकतैत्तिरीययजुः मंहिताभाय्ये प्रथम-काण्डे सप्तमः प्रपाठकः सम्पूर्णः ॥॥॥

ॐ तस्त्।।

\* माधवाचार्येग्रेति तै ।

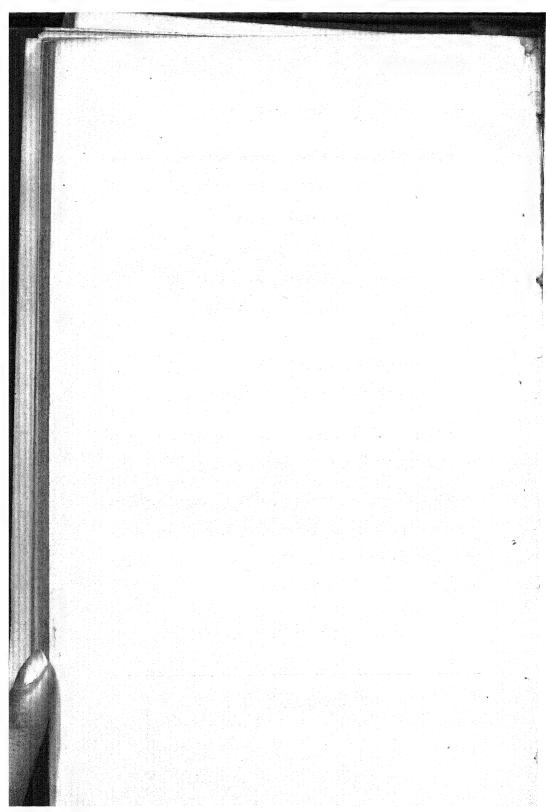

## ग्रुह्मिपचं।

| बग्रहं।       | ग्रहं।                               | घष्ठा । | पङ्किः। |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|
| (सं०६का।५५०). | . (सं । ६ वा । १ प । १ च । । ७ ख । ) | 998     | ٠. ٩    |
| सम्भरदिति     | सम्परेदिति                           | 300     | १६      |
| पुत्रख        | पुत्रख                               | ८१8     | 20      |
|               | तानूनम्न                             |         |         |



### INDEX TO THE FIRST VOLUME.

## The First Kanda of the Taittiriya Sanhitá. Propóthakas I.—VII.

#### Propiethaka 1.

| L-XIII.       | Dors'sphryamas'a-mantra Adhwaryacah            | 13    | 254  |
|---------------|------------------------------------------------|-------|------|
| I a to reduce | Vatsápakaranam, (Bráhmana, III. ii. 1.)        |       | 13   |
| II            | -Barhir-aharanam, (Br. III. ii. 2.)            | ***   | 49   |
| 111.          | Doliah, (Br. III. ii. 3)                       |       | 65   |
| IV.           | Havir-nirvápah, (Br. III. ii. 4.)              |       | 84   |
| V             | -Vrihy-avaghátah, (Br. III. ii. 5.)            | ***   | 103  |
| VI.           | -Peshanam, (Br. III. ii. 6.)                   |       | 121  |
| VII           | Kapálopadhánam, (Br. III. ii. 7.)              | • • • | 127  |
| V11           | I.—Purodás'a-'srapanam, (Br. III. ii. 8.)      |       | 135  |
| 1X            | Vedih, (Br. III. ii. 9, 10.)                   |       | 147  |
| Χ             | -Ajya-grahanam, (Br. III. iii. 1—5)            |       | 167  |
| XI            | Idhmá-barhis-sruchám prokshapádi, (Br.111.iii. | 6.)   | 193  |
| XII           | Aghárau, (Br. III. iii. 7.)                    | ***   | 204  |
| XII           | I.—Srug-vyúhanádi-mantráh, (Br. III. iii. 8—11 | .)    | 225  |
| XIV.—Tad      | vikriti-mantráh,—Kámyeshti-yájyáh, (Sanhitá,   | II.   |      |
| ii.           | 1.) 2                                          | 55-   | -271 |
|               | 스타를 하실 및 이를 <del>하는 것이 하</del> 를 만든다고 있습니다.    |       |      |
|               | Prapáthakas II.—IV.                            |       |      |
|               | Somayágah.                                     |       |      |
|               | Prapáthaka II.                                 |       |      |
| 1.—XIII.—     | Soma-Kraya-prúsnah 2                           | 72-   | 432  |
|               | Práchínavans'a-praves'ah, (Sanh. VI. i. 1).    |       | 272  |
|               | V. 1. regardlene dikehé (Sanh VI i 2 3).       |       | 200  |

| III.—Deva-yajanam (Sanh. VI. i. 4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * 1 . | 309  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| IV.—Soma-krayani-gamanam, (Sanh. VI. i. 5-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 320  |
| V Soma-krayani-pada-sangrahah, (Sanh. VI. i. S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***   | 339  |
| VI.—Somonmánam, (Sanh. VI. i. 9.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.6-4 | 348  |
| VII.—Soma-krayah, (Sanh. VI. i. 10, 11.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 353  |
| VIII.—Somasya s'akatáropanam, (Sanh. VI. i. 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 360  |
| IX.—Aropitasya gamanam, (Sanh. VI. i. 11.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 365  |
| X.—Atithyeshtih, (Sanh. VI. ii. 1, 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 370  |
| XI.—Upasadah, (Sanh. VI. ii. 2—6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 384  |
| XII.—Uttara-vedih, (Sanh. VI. ii. 7, 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 410  |
| XIII.—Havirdhána-mandapa-nirmánam, (Sanh. VI. ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.)   | 421  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | -444 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| g (1995). A company of the company o |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| Prapáthaka III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| Somay'aga (continued.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| U.—Agnishomiya-pas'u-pras'nah,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 445   | -552 |
| I.—Sado-nirmánam, (Sanhitá VI. ii. 10.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 445  |
| IIHavirdhána-gatoparava-nirmánam, (Sanh. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ii. |      |
| 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 455  |
| III.—Dhishniyah, (Sanh. VI. iii. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 465  |
| 1V.—Vaisarjana-hutih, (Sanh. VI. iii. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***   | 473  |
| V.—Yúpa-ehhedah, (Sanh. VI. iii. 3.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 482  |
| VI.—Yúpa-sthápanam, (Sanh. VI. iii. 4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***   | 491  |
| VII.—Pas'or upákaranam, (Sanh. VI. iii. 5, 6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 502  |
| VIII.—Pas'or sanjnapanam, (Sanh. VI. iii. 6, 7, 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 510  |
| IX.—Vapotkhedah, (Sanh. VI. iii. 9.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 524  |
| X.—Vasá-homah; (Sanh. VI. iii. 10, 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 531  |
| XI.—Guda-kánda-homah, (Sanh. VI. iv. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 547  |
| -XIII.—Somábhishavah,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 552   | -567 |
| XII.—Vasatívarínám grahanam, (Sanh. VI. iv. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 552  |
| XIII.—Somasya s'akaṭád upávarohah, (Sanh. VI. iv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 3.) | 559  |
| -Kamyeshti-yajyah, (Sanh. II. ii. 2, 3.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 567   |      |

### 1075

### Prapáthaka IV.

#### Soma-yága (continued).

| Soma-yága (continued).                                    |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| I.—XLV.—Grahapras'nah pradhánah, 586                      | <b>—757</b> |
| I.—Somábhishavah, (Sanh. VI. iv. 4.)                      | 586         |
| II.—Upáns'u-grahah, (Sanh. VI. iv. 5.)                    | 593         |
| III.—XLII.—Antaryámádiká graháh, (Sanh. VI. iv. 6—        | •           |
| VI. v. 11.)                                               | 600         |
| XLIII.—Dakshiná, (Sanh. VI. vi. 1.)                       | . 693       |
| XLIV.—Samishta-yajur-homah, (Sanh. VI. vi. 2.)            | . 704       |
| XLV.—Avabhritah, (Sanh. VI vi. 3—11.)                     |             |
| XLVI.—Kámyeshti-yájyáh, (Sanh. II. ii. 4.) 75             | 7—768       |
|                                                           |             |
| Prapáthaka V.                                             |             |
| I.—IV.—Punarádhánam (for the Agnyádhánam, see T. Bráh     | -           |
| maṇa, I. i. 2—10) 766                                     | 9—791       |
| I. II.—Pradhánavidhis tad-angáni cha,                     | . 769       |
| III. IV.—Adhána-mantráh,                                  | . 781       |
| V.—X.—Agnyupasthánam, 79                                  | 1831        |
| V. VI.—Agnyupasthánam,                                    |             |
| VII.—Panchamánuvákoktamantravyákhyánam,                   |             |
| VIII.—Shashthánuvákoktamantravyákhyánam,                  |             |
|                                                           | . 817       |
| X. 1—2.—Pravatsyato yajamánasya agnyupasthána             |             |
| mantrá <i>h</i> ,                                         | . 824       |
| X. 3—4.—Dárs'ika-yájamána-mantráh,                        |             |
| XI.—Kámyeshti-yájyáh (Sanh. II. ii. 5, 6.) 83             | 2—851       |
| 요                                                         |             |
| 이 그는 그리고 하는 하는 이 생각을 받았다. 그 선생님                           |             |
| Prapáthaka VI.                                            |             |
| I.—VI.—Aishtika-yájamána-mantráh, 85                      | 2-894       |
| I.—Ajya-grahanam,                                         | 852         |
| II.—Havir-homah,                                          | 859         |
| 그렇게 하는 사람들은 아이들은 얼마나 아이들은 아이들이 아니는 그 사람들이 아이들이 아니는 것이 없다. | 869         |

| IV.—Anuyájádi-s'esháhutih, V.—Apyáyanádi-mantráh, VI.—Sůryopasthánádi-mantráh, | 876<br>882<br>887 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VII.—XI.—Tad-bráhmanáni,                                                       | 894-938           |
| VII.—Devatá-parigrahah,                                                        | 894               |
| VIII.—Yajnáyudha-sambhritih,                                                   | 901               |
| IX.—Dwádas'a-dwandwa-sampattih,                                                | 911               |
| X.—Havis-sádanam,                                                              | 922               |
| XI.—As'rávanádi-mantráh,                                                       | 929               |
| XII.—Kámyeshti-yájyáh, (Sanhitá, II. ii. 7.)                                   | 939-953           |
|                                                                                |                   |
| Prapáthaka VII.                                                                |                   |
| I.—VI.—Dárs'ika-yájamána-bráhmana-s'eshah,                                     | 951—988           |
| I.—Idanumantranam,                                                             | 954               |
| II.—Idáyáh pras'ansá,                                                          | 962               |
| III.—Anváháryah,                                                               | 967               |
| IV.—S'esháhutyanumantranam,                                                    | 972               |
| V.—Apyáyanádi-mantráh,                                                         | 977               |
| VI.—Upasthánádi-mantráh,                                                       | 982               |
| VII.—XII.—Vájapeya-vishayá ádhwaryava-mantráh,                                 | 989—1059          |
| VII.—Ratha-mantráh, (Br. I. iii. 2—5.)                                         | 989               |
| VIII.—Ratha-dhávana-mantráh, (Br. I. iii. 6).                                  | 1019              |
| IX.—Yúpárohaṇam, (Br. I. iii. 7.)                                              | 1035              |
| X.—Anna-homáh, (Br. I. iii. 8.)                                                | 1044              |
| XI.—Ujjiti-mantráh,                                                            | 1052              |
| XII.—Atigráhya-mantráh, (Br. I. iii. 9.)                                       | 1054              |
| XIII.—Kámyeshţi-yájyáh, (Cf. Sanhitá, II. ii. S.) 1                            | 1059—1071         |

# BIBLIOTHECA INDICA; A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS.

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF THE

Hon. Court of Directors of the Last India Company,

AND THE SUPERINTENDENCE OF THE

#### ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

#### SANSKRIT WORKS IN PROGRESS.\*

The Elements of Polity, by Kámandaki. Edited by Bábu Rájendralála Mitea. Already published, Fasciculus I. being No. 19.

The LAINTA VISTARA, or Memoirs of the Life and Doctrines of SARVA SINKA. Edited by Bábu RAJENDRALÁLA MITRA. Already published, Fasciculi I. II. III. IV. and V. Nos. 51, 73, 143, 144 and 145.

The Prákrita Grammar of Kramadíswara. Edited by Bábu Rájendralála Mitra.

An English translation of the Chriándogra Urantshad of the Sama Veda,
Bábu Rájendralála Mitra. Already published, Fasciculus I. No. 78.

The VEDANTA ST'TRAS. Edited by Dr. Röer, Published, Fasciculi I. and II. Nos. 64 and 89.

The TATETRIYA SANRITÁ of the Black Yajur Veda. Edited by Dr. E. Röer, and E. B. Cowell, M. A. Published, Fasciculi I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. and IX. Nos. 92, 117, 119, 122, 131, 133, 134, 137, 149 and 160.

The TAITTIRIYA BRAHMANA of the Black Yajur Veda. Edited by Babu RAJENDRATATA MITEA. Published, Fasciculi I. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, and IX, Nos. 125, 126, 147, 150, 151, 152, 153, 154 and 155.

The Ma'rkandeya Pura'na. Edited by the Rev. K. M. Bannerjea. Already published, Fasciculi I, II, and III. Nos. 114, 127 and 140.

An English Translation of the Sahitya Darpana by Dr. Baltantyne.

\* For a list of the Persian and Arabic works in progress, see No. 130 of the Bibliotheca Indica.

#### WORKS PUBLISHED.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Former<br>Price.       | Reduced<br>Price. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| The first two Lectures of the Sanhita of the Rig Véda, with the Commentary of Madhava Acharya, and an English translation of the text. Edited by Dr E. Röer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | •                 |
| Nos. 1 to 4,  The Brihad Aranyaka Upanishad, with the Commentary of S'ankara Acharya, and the Gloss of Ananda Giri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 280               |
| Edited by Dr. E. Röer, Nos. 5 to 13, 16 and 18,<br>An English Translation of the above Upanishad and Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 0 0                 | 6 14 0            |
| mentary. Nos. 27, 38 and 135,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 1 14 0            |
| Dr. E. Roer, Nos. 14, 15, 17, 20, 28 and 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>阿尔斯斯岛人的西班牙</b> 中央公司 | 3 12 0            |
| Commentary, &c. Nos. 22, 33, and 34,<br>The Vs'a, Kena, Katha, Pras'na, Mundaka, and Mandukya<br>Upanishads, with Commentary, &c. Edited by Dr. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.7.7                  | 1 14 0            |
| Röer, Nos. 24, 26, 28, 29, 30 and 3).  The Taithriya, Aranceya, Swetas watara, Kena, I's a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 3 12 0            |
| Translated from the Original Sanskrit, by Dr. E. Röer,<br>Nos. 41 and 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 7 7                  | 1 40              |
| a Commentary and an English Translation, by Dr. E. Röer, Nos. 32 and 35,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 1 40              |
| natha Kaviraja, edited by Dr. E. Roer, Nos. 36, 37, 53, 54 and 55, The Chaitanya Chandrodaya Nataka of Kavikarnapura, Edit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 3 2 0             |
| The Chaitanya Chandrodaya Mataka of Recall and 80, ed by Bábu Rájendralál Mittra, Nos. 47, 48 and 80, The UTTARA NAISHADHA CHARITA, by SRI HARSHA, with the Commentary of Náráyana. Edited by Dr. E. Röun Nos. 89, 40, 42, 45, 46, 52, 67, 72, 87, 90, 120, 123 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | ,1:14 b           |
| 124, PRIVICULAN BUN'SHYA. Edited by Fitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 7 80              |
| Edward Hall, A. M., and to be translated by a language of the distance of the | 000                    | 1 14 0            |
| ferent systems of Indian Philosophy. By Madhaváohárya<br>Edited by Pandita I's warachandra Vidyáságara. Nos<br>63 and 142,<br>The Súrya-Siddhánta, with its Commentary the Cádhártha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000                    | 1.40              |
| prakes ake. Edited by RYZEDWARD HALL, A. S. 79, 105, 115 and 146,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000                    | 2 8 0             |
| mentary entitled Darpana. Edited by FITZEDWAR. HALL, A. M. Nos. 116, 130, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 1 14 0            |